### भारतः — एक शार्यक दृष्टि — ह्यातन्तः सिंह सम्यादकः — सहस्र सिंह

[Khushwant Singh's India Without Humbug-Editor Robal Singh ]

1985

करमीर विश्वविद्यालय की एम० ए० हिन्दी उपापि हेतु, चतुर्य वर्षोर्स—मोर्स संस्था एम बाई ०३२ टी, की परीचा के लिए मस्तुत बसुवाद ।



ficialis is als algunum has alsa, fipal ficum, mode ficultations, stance—modes s 





#### भारत — एक सार्थक दृष्टि — खुशवन्त सिंह सम्पादक – राहुल सिंह

[Khushwant Singh's
India Without Humbug—Editor Rahul Singh]

有 हिन्दी அनुवाद

#### 1985

कश्मीर विश्वविद्यालय की एम० ए० हिन्दी उपाधि हेतु, चतुर्थ वर्षार्द्र—कोर्स संख्या एच आई ०३२ टी, की परीचा के लिए प्रस्तुत अनुवाद ।



अनुवादक :
महाराज कृष्ण मुसा

अनुक्रमांक :- २११४/५४

एम० ए० हिन्दी कार्यक्रम—५४

## भारत — पर सार्थक वृश्यि — अनुश्यक्त सिंह सम्पादक — राहुल सिंह

[Kinshwant Simble | Kinshwant Simble | Kinshwant Simble | Kinshwant Simble | Kinshwant | K

1985 or or 1985 or owners are no

नहमीर विश्वविद्यालय की एम००५० क्रिन्दी वर्गाम हेत्. चतुर्थ वर्गाई—कीर्य पंख्या एच बाई ०३२ थी. की परीचा के लिए अप्यत मधनाद ।

डाँ रोजनवाज ऐसा रोजर, दिल्ही जिल्ला

13 prof - Shids

TOTAL PROPERTY

THE REAL PROPERTY.

#### - पुमाणां - पत्र -

प्रमाणित किया जाता है कि महाराज कृष्ण मुसा अनुक्रमांक 2115 /84 ने चतुंध्य विष्कृष्टि में को सं संख्या एवं जांच 032दी के लिए राह्न सिंह द्वारा सम्पादित पुस्तंक सुद्धन्त सिंह - इंडिड्या विद-आंउट हमबंग से से पृष्ठि संख्या 49 से 98 तक का यह हिन्दी अनुवाद मेरे निर्देशन में इवंध किया है।

> डाँ० रोशन लाल पेमा. रोडर, हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय.

> > शीनगर ।

Resder,
Hindi Depty Koshmir University
SRINAGAR Amount

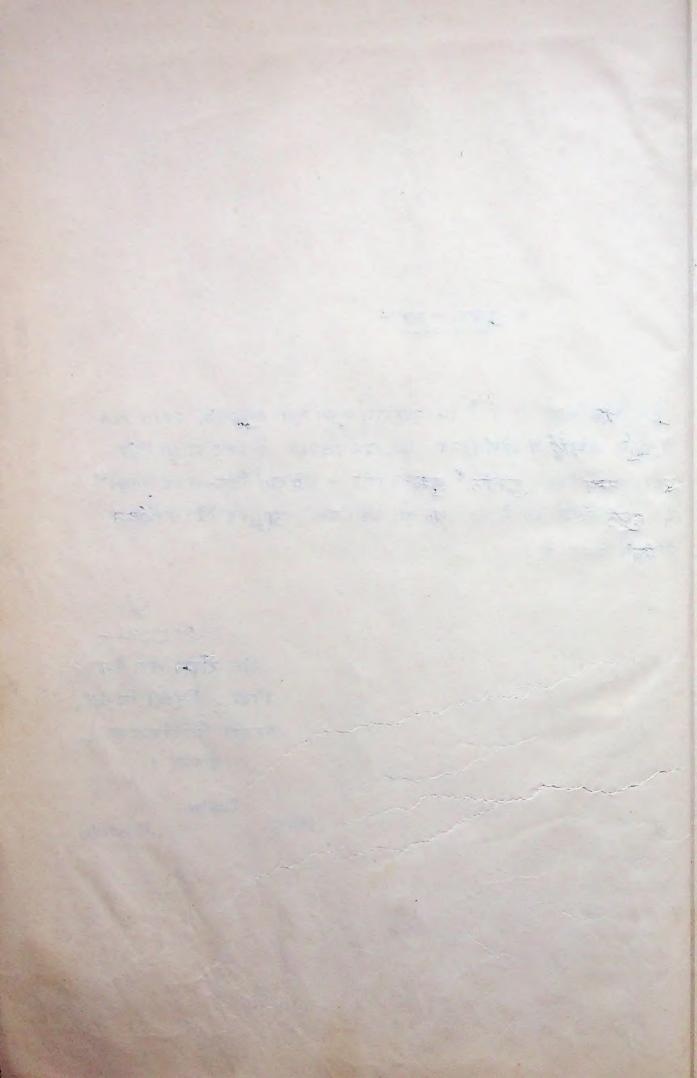

# भारतीयवर्षा ऋतु-

ज्न 9: यह वर्ष का सर्वाधिक गमी का दिन था-साये में ४५° सी, और पूप भी नर्क की गहनतम गर्मी के समान भी। में एक टीले पर रवड़ा सामने के दृश्य को देख रहा था। मेरे पीरे भूरी, बंजर, गोल पत्थरों से निरवरे- दिलरे शिलारवण्डों की पहाड़ियां थीं। मेरे सामने धूल से भरे उदास रवेतों का विस्तार पा जो केवरस और जवास के चौथों से वंटा था; जिसकी कलियों का ज्वलगशील वसंती रंग आंखों को लगभग जला रहा या। यहाँ - वहाँ अमलतास अपनी पीली पंखुड़ियों के गुन्हों के भार से लाटक रहा या। गर्म हवा का एक भोंका, पुल को अपनी लपेट में लेकर, और एक नक्रमा के रूप में ऊपर और ऊपर उठाते हुए बंजर ज़मी के वार जाकर चहारी पर्वत से टकराकर समाप्त होगया। दूर से विगुल की ध्विन स्माई दे रही थी। तर और मरियाँ तपते हुए खेत की ओर दोड़े, जमीन पर अनमर, उन्होंने अपने कार्यों की, अपने हामों से दबाया। सन्नाटे भरी खामोशी के कुर श्रुषों के बाद एक गहरी गर्जना हुई। पृथ्वी कांप गई, पत्यर ह्वा में उच्छल वड़े, और काले ध्रंए का एक वादल सलेटी आकाश की और उठने विगुल एक बार फिर बना। नर और नारियां पुनः

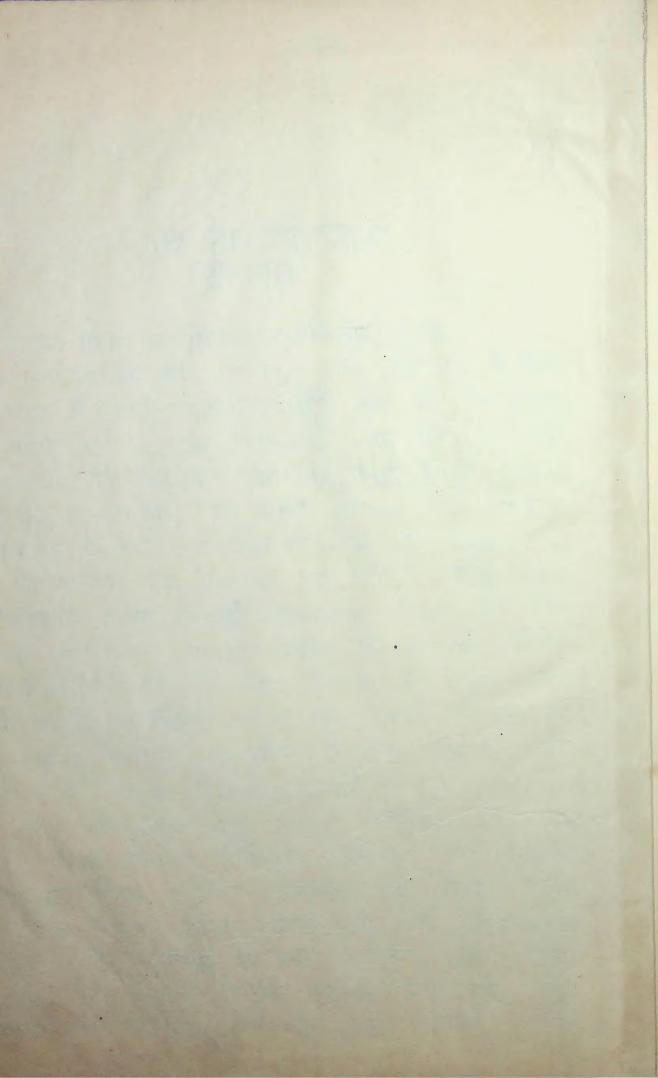

उस स्थान की ओर भागे, जहां से वह आये थे। उन्होंने टीन के डि़ब्बों को बजा-बजाकर और चीख-चीखकर एक भयंकर कोलाहल मनाया।

यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है मैं नीचे उत्तरा। रवेतों के बीच अवतल में एक ताज़ा कूआं खोग गण था, जो ऐसा लग रहा था मानों ३० फुट लम्बा एक सिलेंडर पृथ्वी के भीतर रवोदा ग्राया हो। पत्थरी ली जमीन में बनाया ग्रया छेद, पारे की तरह चमक रहा था। पानों गदला और सम्भवतः खाराभी था। जैसे चीनी के दानों के ऊपर वर्र उमड़ आती है। वैसे ही वे अपनी हथेलियों में लेकर, होंठों से श्रद्धापूर्वक ऐसे लगा रहे थें जैसे कि यह अमृत हो, और थोड़ा सा अपने चेहरों पर छिड़क रहे थें।

औरंगाबाद से नार मील दूर, एक छोटा सा गाँव है नक्षत्रवाड़ी, जहां मैंने इस विस्मोट को देखा। जिला औरंगाबाद सूखे से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। १९७९ की शीतऋतु- फसल नहट हो गई थी। जैसे ही गर्मियां शुक्ष हो गई, कूंप सूखने लगे। अप्रैल तक स्थित बहुत ही निराशजनक हो गई थी। अने क गाँव को बहुत सारे टेंकरों द्वारा चीने का चानी पहुंचाया गाया।

न्ह्रात्रवाड़ी अपने चड़ोसियों की तुलना में भाग्यशाली था, एक दर्जन कूओं में इतना चानी तो था कि इस गांव के ६ ७५ निवासियों की प्यास कुफा सकें। और अब उन्होंने एक ओर भूमिगत दरार खोज निकाला था। फिर भी सरपंत, विजयदत्त देवोदन त्रिवेदी, के परिवार के सिंहा, जिन के पास ७५ एकड़ जमीनथी



और अपना एक कुआँ या, किसी ने भी अनेक समाओं से नहाया नहीं था। अनेक कृषकों ने अपने पशुओं को कसाईयों के हाथों आधे से भी कम कीमत पर वेन दिया था। वह पन्पर तोड़कर सड़के और तालाब बनाने की सहायता परियोजनाओं में काम कर रहे थें।

हम सरपंच के पर की ओर नल रहे थें, गाँव वालों की एक भीड़ हमारे पिछ -वीह नल रही पी, सरपंच ने पूछा, "एक आदमी बिना पानी के कितने दिन रह सकता है?" "दो दिन? तीन दिन?" और यहां औरंगागद जिले में हम इसके बिना तीन सर्व रहे हैं। हमारी फराले तबाह हो गई, रूपए में २० चेसेकी

फसल भूप में अन्तर गई।"

हमने विजयदन निवेदी के पर में प्रवेश किया और किसानों की भीड़ चीह पुसी निवेदी स्पण्टतया समृद्ध पा। एक बहुत बड़ा कमरा पा। जिसमें विजली का फंखा और निऑन ट्यून लाईट भी ची। दीवारें हिन्दु देवी - देवताओं, तथा — गांधी, नेहल, बोस जैसे राजनैतिक नैताओं के अड़कीले कियों से भरी हुई थीं। उनके पास एक ट्रेकटर दो मोर-साईकल और एक द्रांजिस्टर रेड़ियों भी पा। नाय और बिस्कूट मंगाये गए।

"यदि पुनः वषी नहीं हुई तो आप क्या करेजें?" मेंने किसानों से पूछा जो ज़मीन पर पालती मारूर बैठे थें। चल-भर के लिए किसी ने उत्तरन दिया। तब ईसाई तहसीलदार निलसन इंग्रालिज, जो मेरे साथ आये के बोले, " ऐसी बात मत कीजिए," उन्होंने मुभासे अंग्रेज़ी में कहा ताकि ग्रामीय उसे न समस सकें



और तब उन्होंने मराठी में ज़ोर से कहा, "कुछ ही दिनों में वर्षा होजी 3गैर अवश्य होजी।"

"अरे हाँ, इस वर्ष बहुत अधिक वर्षा होणी," नाय का कप मुक्ते चकड़ाते हुए, त्रिवेदी ने मुक्ते आश्वास दिया।

"रेसे संकेत?"

रवानाबदोश जिन्सियों की जाति से सम्बन्धित
एक बुढ़े बंजारे सीताराम जो अब एक स्थान पर बस
गणा था, से स्पण्ट करने को कहा गणा वह खड़ा हुआ,
बोलने से पूर्व उड़ी पर बढ़ी हुई दाढ़ी को सहलाने
लगा। "जितनी गमी होगी आनेवाला मानसून उतना ही
शितिशाली होगा," उसने एक मराठी कहावत को उद्धुत
करते हुए कहा। "मैंने अपने ७ वर्ष के जीवन में इतनी
गमी" नहीं देखी। और मैं पातः कालीन समीर में वर्षा
की गंप सूंय सकता हूं।"

गांव के लोग उसकी बातों से इस तरह विपके थें जैसे कि वह एक चैगम्बर हो। ग्राम पंचायत की मिटला सदस्या, सारोबाई, उठी और कहने लगी,

"उन्हें पत्तों के बारे में बताओं।"

"अरे हों।" सीतारम ने ज़िर से कहा। करवाद और हीबर ( दो कांटेवार भाड़ियों की जाित) उन पर नये पत्ते (त्रकल आये हैं।" उसने अपने प्रभाय को बनाये ररबने के लिए एक ओर मराठी मुहाबरे को उद्युत किया कि यदि मही में इन भाड़ियों पर पत्ते आ गए तो जून के प्रारम्भ में पानी अवश्य बरस्ता है। त्रिवेदी ने उसे उकसाते हुए कहा, "और पश्ची!



और पिश्चिमों के बारे में उन्हें बताओं!" सीताराम ने अपने हाध अपने नेहरे पर केरे और, धोड़ी देर रूकने के बाद कहने लगा, "पपीहा (हाक कूक्कू) निरन्तर कह रहा है 'पावस एला, पावस एला; जिसका अर्थ होता है कि वर्षी आ रही है।"

मैंने उसके क्यान का संशोधन करते हुए कहा, "यह तो केवल मराठी में है। हिन्दी में तो लोग उससे पीबाहन — मेरा प्रेमी कहाँ है? कहते हैं।"

उसने उत्तर दिया, " उसका अर्घ भी यही है। वर्षा का समय चेत्रियों का होता हैं।" पुरुष हंस पड़े तथा औरते अपने नेहरों को अपने हाषों में खुपाकर रिक्लिक्स पड़ी। सीताराम स्वयं बहुत ही प्रसन्न दिखाई देने लगे।

"और अंगेज़ उस पहा की आवाज का अर्घ 'मिस्तिषक - जबर' निकालते हैं; और वे उसे मिस्तिषक-

ज्बर का पहारी मानते हैं।" मैंने उनसे कहा।

सीताराम ने तिरस्कार पूर्व ढंग से उत्तर रिया, "अरे, अंग्रेज़! वे इन सब विषयों के सम्बन्ध में क्या जानते हैं? यही कारण है कि वे अब भारत में नहीं हैं।" उसके श्रोतागण और अधिक प्रभावित हुए। उसने आगे कहा: "दो दिन पूर्व मैंने मानसून पक्षी (चितक करे शिरवाधारी कोयल) की आगण भी सुनी। वह तो निहिचत संकेत है कि कुछ ही दिनों में वर्षा होगी।"

"मैंने भी पिछले वर्ष इस मानसून पश्ची की ध्विन सुनी और वहत कम वर्षा हुई थी," गाँव का एक निवासी

बोला।

"यह सन है," बहुतों ने स्वीकार कर लिया। सीताराम अपुस्र दिखाई देने लगे। त्रिवेदी ने उन्हें



वना लिया।

"यदि मगवान है तो ऐसा सदैव नहीं होगा!" छत की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा। उसे यां तो हों वर्षा भेजनी चाहिए — यां हमें चुला लेना चाहिए।"

हम नहामवाड़ी से चले, अजनता गुफाओं के मणि पर अगिरंगाबाद होते हुए हम १० मील आगए। हम चीक गांव में सके। यहां की दशा और रवराब ची। किसी एक भी कुंए में पानी न पा। पंचायत घर के बाहर हिन्नयों और वच्चों की एक ठयविस्थात कतार चीं, जो दोपहर की भयंकर गमी में अपने कूलहों पर बैठे चें, और पीतल के पड़ों, वालिटयों और पद्रील के खाली केनों को लिए हुए पानी के टेंकर की ध्वतीया कर रहे चें। मैंने सरपंच भावराव जयरो वाद्य से पूछा कि " उस वर्ष भी पानी नहीं वरसा तो आप क्या करेगें!"

'यदि वर्षा नहीं होगी तो हम वया करेगें?" मेरे ही प्रश्न को दोहराते हुए, उन्होंने उत्तर दिया। हनुमान जी ने पार्षमा करने के सिवाय हम वया कर सकते हैं।" हनुमान जी औरंगाबाद के आधनास के गांक के त्योकिप्रय देवता है।

एक बार किर निलसन इंग्रालिय ने मुक्ते डाँटा, तुम्हें उनका धीर्य नहीं तोड़ना न्मिहिए। यदि हमने इन्हें कोई नोकरी नहीं दी होती, तो ये लोग अक्ष्रय ही लूट- खसूट आदि में लग गए होते।" इंग्रालिय अपने को सरकार का एक अंश्रामानता पा। "हमने उन्हें अपने सहायता कार्यों से प्रति ब्यक्ति को तीन रूपए दिन के हिसान से दिये हैं, यो खेन से उपकि होने वाली राशी से अधिक हैं; हम इनके लिए पीने का पानी भेचते हैं, हम इन्हें सुकहाड़ी (पिसा इआ गेंड, राई और विटामिन का भोचने) भेचते हैं। उनन हम उनके खेन जोतने



हैं और उन्हें बीज देते हैं। इस सव के लिए हमें करोड़ों क्पए की लागत आती है।" वाप की ओर मुख्य उसने मराठी में उसे आश्वाित किया, "मुफे विश्वास है कि आप की यार्पना स्वीकार होगी। हनुमान जी जडे शक्तिशाली भागवान है।" नक्षत्रवाडी याँ चोक में मैंने किसी भी देहाती को भूख

से मरतेनहीं देखा। मैंने निलसन इंग्रालिंग को पूछा, "क्या भूख से मरने वालों की कोई रपट आई हैं। उन्होंने कल देते हुए कहा, "नहीं। हाणारों को बहुत कम खाने को मिला लेकिन कोई भी भूरवा न रहा। जीवित रहने के लिए उचित-दर की दुकानों से ये लोग यथोिक राधान रवरीद सकें हैं।"

महराष्ट्र के इन गांव की परिस्थित वैसी ही विशिष्ट है जैसी कि हम गुजरात और राजस्थान के सूरवे से पीड़त होत्रों में पाते हैं। राष्ट्रात्र-डियों में स्टाक नगए रखने के लिए के लिए उत्तर की ओर से मेंहू रेलगाड़ियों और द्रकों में लाया जाता है। परिवहन समय-सार्गी में थोड़ी अन्यवस्था भी घोर

विपत्ति का स्मक है।

औरंगानाद वापिस लौटते हुए हम एक १८वी शताब्दी की समाधी पर इके जिसे एक स्कूल में परिवर्तित किया गया था। भीवम- अवकाश के लिए मोलाना आज़ार महाविधालय वन्द था, लेकिन सरिव, जलफिकार हुसैन ने हमें परिसर्भें पुमाया। नहरों अगेर फन्वारों से, सने बर्गीने मुगल शैली के थे। नहरों में पानी नहीं था और बगीने पर धास दग्य हो नुका था। "हमारा एक नलकूप बड़ी मुश्कल से दुहियों में यहाँ रहने वाले कर्मनारियों के लिए काफ़ी पड़ता है | तीय सप्ताह के बाद जन कालेज रवुलेगा, हमारे पास साढे सात सी' लड़के-लड़ियाँ तथा प्राध्यापक लौट आँछो। यदि इस जीन बरसात न हुई, तो उन्हें



वापिस अपने घरों को लौटना होगा | मैं अल्ला से प्रार्थना करता हुँ कि वह हमे इस घोर संबर से बचाए।" हम रेस्ट हान्डस की ओर लौटे। औरंगानार के विध्वंस हुए प्रानीरों के उपर सूर्य अस्त हुआ | क्रीओं की कतारे शहर की ओर अपने ठिकानों पर लौट रही थी। प्राचीन वरगर के वृहा से एक उल्लू अपनी आवाज से दिन दल जाने की सूचना दे रहा था। इस प्राचीन शहर को सध्या के फैलते साथे ने अपने आलिंगन में ले लिया। शुद्रक (दूसरी शतान्दी ई०) ने कैसे उपयुक्त ढंग से इस दृश्य को निव्रित किया है:

धीरे-धीरे अन्धेरा धूप को ची जाता है। अपने चरचोंसलों की ओर आकृष्ट कौने,

शांत हो गए।

और अब रवोखले बृह्म पर उल्लू बैठा है, और अधिक साहसी बनकर शारीर में अपनी गर्दन गुसाये, चूरता है; सिर हिलाता है; और पूरता है।

चाद में शाम को, औरंगाबाद के त्राहे जवान (री) कलबर रमेशन दे हिन्हा, सरकारी रेस्ट हाउन, जहां में रुका हुआ था, मुभने किलने के लिए आए। उनके साथ भारतीय प्रशासकीय सेवा के एक मात्र यहूदी सदस्य, जाईस इंबराहम (२४) थे, जो उनके निर्देशन में प्रशिक्षित हो रहे थे। वे दोनों ढेर सारे नकरो अपने चाहों में समेटे धुसे और वे उन्हें खोल-खोलकर मुक्ने सममाने लगे।

सिन्हा ने कहा, "इस ज़िले में तीन सी गांव है जिनके पास एक मूंद पीने का पानी नहीं है। मेरे पास एक सी- पन्नास टेंकर है जो कि हर समय न्वलते रहते हैं, लेकिन समसे मड़ी समस्या मेरे किए शहर हैं। इसकी जन संख्या १६०,००० से



अपर है। वैसे भी इसके पानी की सामान्य आपूर्ति बहुत ही कम है, और उस पर हमे उसे आया कर हैना पड़ता है। नौबीस चाण्टों में हमारे नल ठीक -४० मिनट चलते हैं। हम्मे अनिर्शित कुंट खोदे हैं — लगभग ११६ मीटर गहरे लेकिन फिर भी पानी नहीं मिला। हमने निक्यों के सूखे तलों में से देख कर-करके रेत से जितना कुछ निचोड़ सकते थे पानी निचोड़ लिया है। इतिहास के पन्नों में सन् १९७२ अन्यन भयंकर सूखे का वर्ष है।"

"और कितने दिन चला सकते हो?"

उन्होंने मुक्ते आश्वासन देते हुए कहा, "जन तक मानसून का प्रारम्भ होता है, और यह अवश्य ही प्रारम्भ होना चाहिए। हमने टंकिया रवोदी हैं और निदयों में मां या खड़े किए है जिसके कि जो कुछ भी भरते उसे हम महोर सके। उसपर काफ़ी लागत लगी है। केवल उस जिले में मैंने लोगों को प्यास से मरने से मनाने के लिए सहायता योजनाओं पर ४५%,००० पुरुषों और हिनयों को काम पर लगा रखा है और हर दिन मैं १२ लाख हपए रचने करता हूं।"

मैंने मिनहा से चूछा, "आप ने पहले से ही बयों नहीं दें किया, कूंए और सिनाई की नहर खोदी?"

उन्होंने उत्तर दिया, "में इस प्रक्र का उत्तर नहीं देसला हुं। हमारे राज्य में कभी भी पानी के भण्डार की सुवियांष्ट प्रयाप्त मात्रा में नहीं पी। हमने इस भूल के कारण काफ़ी कण्य उठाया और अन हम अन्छी तरह तैयार है। मुझे निश्चाव है यदि इस वर्ष हमारे यहाँ अन्छा मानसून होगा तो में प्रयाप्त पानी जमा करने में समर्थ रहुंगा जिससे कि हम सूखे के दो वर्ष भीनिकाल सकते हैं। मुझे विश्वाव है रेसा ही अन्य सूखे से पीड़ित होत्रों में भी होताहै। मनुष्य जीताहै और सीरक्ता है।"



में मिस उ्ठराहिम की ओर मुड़ा और उनसे कहा कि वह इस समस्या के बारे में क्या जानती है। उन्होंने मेरी स्कॉन की बोतल की ओर उ्शारा करते हुए कहा, "बहुत अधिक नहीं बस ऐसा ही जल मेरे नल में आता है। वह बिल्कुल अपेय है।"

मैंने उते आश्वासित किया, "लेकिन यह सबसे अधिक वीने योग्यहै।" रात्रि भोजन पर हमारे साथ एक दर्जन से भी अधिक किसान नेता हमारे साथ थे। उनमें से मानेकराव पालोबकर लगभग ५०के थे — सांवले, शिलाशाली और गठीले बदन के। प्याप्त एकड़ का उनका फार्म पालोब गांव में था जिससे उनका उपमान बना था और वह और गांवाब से संसद के वर्तमान सदस्यथे। सभी लोग हाथ से काते हुए सफेद कपड़े पहने और गांवी टोपियों में थे तथा वूप से ताम वर्ष के प्रभावशाली और शरीरवाले शिलाशाली जीर वार्ड गठीले बदन के थे। भोजन के समय गमी, पूल, बादल और वर्षा की को बाते हुई।

मेंने चूछा, "आप के बिनार से वर्षी कब तक होगी?"
पालोदकर ने कहा, " यहले मानसून श्रीलंका में आता है, और तब सात दिन बाद वह पिश्चमी तट तक पहुँचाता है। इसकें बम्बई पहुँचने के पश्चात् हमारे यहाँ यह सत्ताह बाद आता है। अभी तो यह श्रीलंका में भी नहीं पहुँचा। देखिर बया होता है।"

दूसरे ने कहा, "लेकिन इससे पूर्व भी यहाँ वर्षा होती है।"
पालोदकर ने उसके क्यान का संशोधन करते हुए
कहा, "वह तो रोहिणी है — यह पूर्व - मानसून वर्षा महन्वपूर्ण
नहीं है। हमे तो रबूब पूँएदार वर्षा - ऋतु - गहिए। वर्षा के नार
महीनों को हमने नक्षत्रों के आधार पर आठ परवाड़ों में बाँटा है।
पूर्व-मानसून रोहिणी नक्षत्र पर आता है। रोहिणी पर कभी



विश्वास नहीं करना नाहिए; यह तो आंतिजनक नहान है — यह अन्पड़ से भरा होता है, और टिड्ड़ी दलों और ओलों को लो आता है। तब मृगा आता है। यह सन्ना मानसून है; निस्तर पानी बरसता है जिससे छाती ठण्ड़ी होती है। यह प्रायः १० जून के आस-पास आरम्भ होती है।"

हमें एक लम्बे वर्षा-ऋतु की अवश्यक्रता है।" उसने एक मराठी कहावत सुनाई जिसका अर्प यह था कि सच्चे मानसून की कसौटी तो यह है कि टाट के बोरों से किसान अपने सिर और कंप्पो को डांपते है कि वह बोरे इतनी देर तक गीले रहे कि उनमें कीड़े पड़ जाए।

भोजन समाप्त हुआ और हर कोई एक दूसरे को यह आरवासन देने का प्रयास कर रहा था कि मानसून बहुत शीर्ष आ रहा है। हम बगीरे में नले आए। गमी और उमस ची। पिछली सिर्देशों में, जिस तालान में कंवल रिवले थे और मच्छियां तैरी थी, वह अब लगभग सूरव गया था। किनारों पर जहां थोड़ी सी की नड़ बनी थी, वहां कुछ एक जुगनू नमक रहे थे। सहमानों में से एक ने कहा, जन मानसून आएगा, यहां तो जुगनू ही जुगनू होंगे।"

दूसरे ने टिप्पणी की, "हवा बन्द होगई है।" "लगता है अन्धड़ आने वाली है।" तीसरे ने कहा, "सम्भवता पहली बोधार।" "नलो भाई धर चले।"

मुभे तींद आ रही ची। कमरे में बंद गर्म हवा को ही छत का पंखा मय रहा था। मेरा तिक्रया शीप ही पसीने से भीग गया। कुछ समय के लिए मैं मेदको का टर- टराना सुनता रहा। अरिसटो फेनज़ ने इस आवाज़ को कितना सही-सही सुना था—'क्रेक-एक़— एक़-एक, बोकस, बोकस!'



अनानक आँधी आई। मैंने उठकर धूल रोकने के लिए रिवड़ कियाँ बनद कर दी। मैं पलंग पर करवेट बदलता रहा और आरम्य करता रहा, कि भारत के पूर्व-मानसून की गमी को निम्नि करने में, किपलिंग जितनी सफलता किसी भी लेखक को नहीं मिली ची। 'फालिसडान' कहानी में वह भादमी, जिसने अन्धड़ में, गलत वहन के समकक्ष शादी का प्रस्ताव रखा चा।

'मुक्ते अनुमन हो रहा या कि वायु और अधिक गर्म होती जा रही हैं, लेकिन किसी ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया जन तक कि चाँद छिप गया और फुलसी गर्म हवाओं ने संतरों के पेड़ों के साथ कुछ इस तरह से पछाड़ खानी शुरू की माने समुद्र का गर्जन हो। इससे पूर्व कि हम यह जाने कि हम कहाँ है अन्याड़ ने हमें चेर लिया, चारों तरफ अन्येरा, गर्जन और चक्रवात था।"

यह किपलिंग ही है, जिसने एक बार फिर इस महीने की अनुसाने वाली गमी से उत्पत्र आलस्य की अनुसाने का

नित्रव किया है:-

कोई आशा नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है! बादलों ने हमें चेर लिया है,

और वादलों में से खरवा सूर्य नगर के सताये हुए क्शास्पल पर गेट कर रहा है,

याद आए हुए पापों के समान जन तक राजि गहन होगी तन भी नींद या आराम का कोई क्षण पास नहीं करेगा, और सूरवी आखों वाला चन्द्रमा, क्षण-क्षण, धुन्य के नीच पूर रहा है और पनीली रोशनी से हमारा उपहास कर रहा है। और सहनशील वृक्षों की यातमांट,



बहुत पूर, धरती के दुःख की चीत्कार, बजली बज्कर गर्जिती है, सूखी धरती पर उत्तकी गूंज सुनाई देती है। विजित्यों कोंध जाती है, सब बेकारहै। बादलों के ढेर कोई सहायता नहीं देते। भुलसी हवा, का धका- मांदा बोभ और भारी होताहै, सूर्योदय एक युद्ध विराम? चीड़ित आक्राश से देखो, चमनमाती तलवार लिए हुए, निरंकुश दिन अकड़कर नल रहा है!

मतसून वर्ष के लिए दूसरा शहर नही है। मीलिक अर्ली नाम के अनुसार, यह एक महतु है। एक ग्रीष्टम मानसून होता है और एक शीत कालीन मानसून होता है, लेकिन यह केवल वर्षा मेचों से भरी ग्रीष्टम कालीन दिश्वणी—पश्चिमी हवाएं होती है जिनसे 'मीसम'— वर्षा महतु बनता है। शीत कालीन मानसून तो बस सिंदों में वर्षा ही होती है। यह तो तुषाराच्छादित पातः की एक उण्डी बीखार होती है। जिससे हर उपित को उण्ड, और कंपकंपी लगती है। फसलो के लिए यद्यपि बहुत अन्छी है, फिर भी लोग इसके समाप्त होने की पार्यगएं करते है। सीमाध्य से, यह बहुत दिनों तक नहीं होती है।

ग्रीष्म कालीन मानसून की बात ही ओर है। इसमें पूर्व कई महीनों तक ट्याय इतनी बढ़ गई होती है कि जब पानी आता है तो उसे बढ़ी गहराई तक रस लेते हुए पिया जाता है। फरवरी के अन्त में, सूर्य की गमी बढ़ती है और वसनत के स्थान पर धीरे- धीरे ग्रीष्म का घारम्भ होता है। फल मुरभाते है। फूलोबाले बृक्ष उनकी जगह लेते है। पहले तो जंगल की आग के समान संतर के फूल और संदूरी मूंगा रिबलता है। इसके प्रचात भड़कीलें गुल-मोहर



के फूल और अमलतास के सुनहरे, नर्म फूलों की बाहर आती हैं। तब पेड़ों से फूल अलग होते हैं। उनके पत्ने भी जिर जाते हैं। उनकी नगी शास्त्रांए आकाश की ओर हाय पसार-पसारकर पानी की भीत मांगती हैं, लेकिन पानी नहीं नहीं होता। इससे पूर्व की जली- तपी धरती अपने होंशों को ओस की बूदों से जीला करले सूर्य बहुत सबेरे जग कर उसे सोख लेता है। वह धुंधले मेधर्यहत आकाश में दिनभर आग बरसाता रहता है, सारे कुंए, भरने और भील सूख जाते हैं। वह धास और काँटेवार झाड़ियां तक को तब तक भुलसाता है जब तक कि वह आग न फड़े। सूर्व जंगलों में आग इस तरह लगती है जैसे कि माचिस की तीलियां जल रही हो।

कि के बाद एक, प्रतिदित सूर्य, पूर्व में पहिलम की ओर निर्दयता से फुलसाता हुआ न्यलता रहता है। धरती निरक्ते लगती है और गहरे दरारों वाले मुंहों से जल मांगती है; लेकिन जल कही नहीं होता — केवल दोपहर की फिलिमलाती पुष्प जो रेजिस्तान में मृगत् हुणा के भील बनाती चली जाती है। गरीब देहाती उनपने प्यासे पशुओं को पानी पिलान के लिए ले जाते हैं और मर जाते हैं। धनवान लोग धूप के न्यमे पहनते हैं और खब के पर्दों के पीछे छुप जाते हैं जिनपर उनके नौकर निरुतर पानी दिड़कते रहते हैं।

सूर्य वायु को अपने साथ मिला लेता है। वह हवा को इतना गर्म करता है कि वह ल्यू खन जाती है और उसे धूमने- किरने के लिए छोड़ देता है। अयंकर गर्भी में, सी डिग्री के गर्म नुम्बन बड़े अच्छ और मनोहर लगते है। इससे धमीरी निकलती है। इससे शरीर सुन्न होता है जिससे कि सिर हिलाने लगता है, और आँखे नींद से भारी हो जाती है।



लू पीड़ित को वाड़े त्यार से मारती है ठीक वैसे ही जैसे कि ठण्ढी हवा रोम से रोयाँ उठा लेती है।

तन एक सूठी आशा का अन्तराल आता है। तापमान कुछ कम होता है। ह्वा कन्द होते है। दक्षिणी क्षितिय से काली दीवार आजे बढ़ने लगती है। सेमंड़ो क्रीने और नील उस्के आणे आते है। क्या यही है .....? नहीं, यह अन्यड़ है। एड सूहम नूरा सा जिरमा प्रारम्भ होता है। सूर्य को टिड्डी दल की एक होस मात्रा चेर लेती है। रवेतों और कुहों पर जो कुछ भी बना है वह उसको नट जाते हैं। तब स्वंय अन्यड़ का प्रवेश होता है। उनमन शिंत से यह खड़िकयों और दरवाकों को, आगे और पीह कोर मे खड़खड़ाता है, और उनके शीशों का नकनाचूर कर देताहै। धास-पूस की खंलोहे की नादरों से बने छते कागज़ के टुकड़ों की भांति आकाशमें उड़ने लगते है। वृक्ष झड़ों से ही उखड़ जाते हैं और किंगली लाहेंगों के आर-पार छार जाते हैं। उलभी हुई तारों से लींग मिजली से मर जाते हैं और मकामों में आग तम जाती है। त्यान आग भी लपरों की वूसरे मकान की ओर ले जाता है और वहाँ एक विशाल अिनकांड़ हो जाता है। यह सब तो पलभर में ही होता है। इससे पूर्व कि आए 'चक्रवती' राजागोपालानाय ' ह्योल सके, तुफान धम जाता है। हवा में लास्की गर्द आपकी कितानों, फर्नीचरों, रनाने आदि परजम जाती है; यह आँख, कान, गले और नाक में भर जाती है। यह बार- बार होता रहता है जब तक कि लोगों की आशांए समाप्त हो जाती है। वह लोगों का मोह हो जाता है, वे उदास और पासे रहते हैं तथा पसीने -पसीने होते रहते है। उनकी गर्दनों के वीद निकली धमोरी रेगमल जैसी हो जाती है। एक समाटा छा जाता है। एक गर्म



अष्टमीभूत शान्ती का वातावरण वनता है। तब एक पहारी की तेज, अपरिचित्र सी आगण सुनाई देती है। भला यह सायेदार झाड़ी को छोड़कर सामने कयों आई है! निजीव थके हुए लोग आकाश की और देखते हैं। हाँ, यह है अपने सापी के साप! वहनड़े काले अनीर सफेद पुरतीली शिखा और बड़ी दुमवाले बुलबुलों के समान है। यह तो मानसून के आंगे- आंगे सीधे अफरीका से उठकर नली आ रही नितमनरी शिखा वाली कोयल है। क्याहवा मन्द-मन्द नहीं नल रही है? और वया इसकी गांध तर नहीं है? अरीर क्या पहारी की पीड़ायुक्त आवाज़ को दबाने वाली घड़घड़ाहट गार्जिंग की अवाल नहीं है? लोग इसे देखने के लिए जल्दी- जल्दी छतों पर नढ़ जाते है। ऐसी ही एक काली दीवार पूर्व से भी दिरवाही देने लगी। बगुले का एक भुग्ड एक साथ उड़ता नला आ रहा है। दिन की रोशनी से भी अधिक तेज विजली नमक जाती है। वादलों के काले वादवान सूर्य के जपर से हवा में तिर रहे हैं। धरती पर एक विशाल छाया फेल जाती है। और विजली नमक जाती है। पानी की बड़ी- बड़ी बूंदे धूल में आती हैं और सूरव जाती है। धरती पर एक सौंधी- सौंधी महन उठ रही है। एक भूके शेर की गर्जन के समान एकं और विजली नमकी और ठार्जिंग की यहपड़ाहट हुई। यह आ गई! पानी की चादरे, एक के बाद दूसरी बरसती न्वली जा रही है। लोग अपने नेहरे बादलें की ओर उडाते है और प्रयोप्त मात्रा में जल से अपने को भिगोते है। स्कूल और दक्तर बन्द होगर। सारा काम रक गया। पुरुष, स्त्रियां और बन्ने अपने बाहों को लहराते हुए उन्मन से जिल्यों में उपर- उपर भागने लगते हैं, और हों, होंं



मानसून के नमत्कारों का स्तुतिगान करते है।
मानसून साधारण वर्षा नहीं है जो आती है और
जाती हैं। एक बार जब मानसून वर्षा आएम्भ होती है,
यह तीन से नार महीने तक बनी रहती है। लोग उसके
आगमन का स्वागत रबुशियों से करते है। लोगों के ममुह
वनविहार के लिए नले जाते है और देहातों को आमकी
गुडिलयों और दिलकों से भर देते हैं। नृक्षों की रहिंग्यों
को रिज्ञयों और बन्ने भूला बनाते हैं और गाने और
रेवलने में दिन ज्यतीत करते है। मोर अपने पंखों को कैलाते
हैं उभीर अपने साधियों के साथ रेंडकर नलते हैं, जंगल
उनकी तीह्रण पुकारों से शूँज उठता है।

परनु कुछ दिनों के पश्चात उत्साह का यह प्रवाह यम जाता है। पृथ्वी दलदल और कीचड़ का एक विशाल स्वस्व धारण करती है। कुँए और फील भर जाते हैं और अपने बाँधों को तोड़ों लगते हैं। कसबों की, नालियों में अवरूब उत्पन्न होता है और सड़के गंदी निर्धां बन जाती है। गाँव में, भोंपड़ियों की मिद्दी की दीवार पानी में पियल जाती है और पूरस की छते भूलकर रहने वालों के सिरों पर गिरती है। गृष्म की गमी से बिक पियल ने लगती है और जिन निर्धों में जल धीरे-धीर चढ़ने लगता है, उन्हीं निर्धों में पर्वतों पर मानसून की अयंकर वर्ष से बाढ़ में परिवर्तित हो जाती है। सामसून की अयंकर वर्ष से बाढ़ में परिवर्तित हो जाती है। सामसून की अयंकर वर्ष से बाढ़ में चित्र जाते हैं। नदी किनारों पर बने स्कान समूह में बह जाते हैं। जीवन और मृत्यू की जिनमानसून आने से बढ़ जाती है। जीवन और मृत्यू की जिनमानसून आने से बढ़ जाती है।

और पत्तो रहित बृक्ष हरे हो जाते है। सांप, कनरक्यूरे

3नीर निन्छू जाने कहां से पैदा हो जाते हैं। केंनुओं,



सोनपिश्यों और छोटे- छोटे मेड्कों से मैदान भरे होते हैं। रात को, करोड़ों शलभ विजली बिल्यों के नारों ओर नक्कर काटते है। वह प्रत्येक के भोजन और जल में जिरते है। छिपकलियां इपर-उपर फपटकर कीड़ों से अपने पेट को इतना भरती है कि वह भारी हों कर छतों से नीने जिर जाती है। कमरों के भीतर, मन्छरों की गुनगुनाहर पागलकर देती है। लोग कीटनाशी दवा छिड़कते हैं और फर्श पर छट्टपटांट हुए शरीर और पंखों की तह मीनन जाती है। दूसरी शाम, वहां और बहुत अधिक कीड़े बिल्यों के आसपास ज्वाला में अपने आप को जलाने के लिए आ जाते है।

मानसून जबतक रहता है, वर्षा बिना किसी नेतानी के पारम्भ होती और समाप हो जाती है। बादल उड़के आ जाते है, और हिमालय पर्वत तक पहुंचने से पूर्व, मैदानी भागों में अपनी इन्छा से पानी बरमा कर चले जाते हैं। पहाड़ों पर यह बादल चढ़ते है। तब सदी इन बादलों से जल की अन्तिम बूंद तक निनोड़ लेती है। कभी भी बिजली और जर्जना बनद नहीं होती है। अजहत के अन्त यां सितम्बर के पारम्भ तक, यह सब कुछ होता रहता है। तब वर्षा - ऋतु के स्थान पर शरत्

का आगमन होता है। मानसून हमारे जीवन की अत्यत मनोहर अनुभी है। भारत और इसके लोगों को जानने के लिए, दूसरें को यहां के मानसून को जानना होगा। इसके विषयमें पुस्तकों में पढ़ना, यां इसको चलचित्रों के परदें पर दरवना, यां किसी को इसके विषय में बाते करते हुए



स्ना ही प्रयोप्त नहीं है। इसकी तो व्यक्तिगत अनुमृति हो ने नहिए, बयों कि इस अनुमृति को जीमे बिना यह नही समभा जा सकता है कि यह मानसून हम लोगों के लिए न के बल जीवन का स्नोत है, अपित, प्रकृति के साथ हमारा अत्यत उत्तेजक तादात्म्य है। यूरोप व्यक्ति के लिए वर्ष के नार ऋतुओं का जो अर्थ है, वही भारतीयों के लिए एक ऋतु मानसून का है। मानसून से प्रवि प्रकृति उजड़ चुनी होती है, वह अपने साथ बाहर की आ्रांट लाता है; इसमें भी हम की सम्पूर्णता भी है और शरत-ऋतु की पूर्ति भी है — सभी एक में।

यह बात आश्चयेजनक नहीं है कि भारतीय कला, संगीत और साहित्य का अधिकांश भाग. मानसून से जुड़ा हुआ है। असंख्य िमों में चिम्रत कर्तों पर लोग, जो क्षितिज से उड रहे काले-काले बादलों के आगे उड़ रहे, बगुलों भी पंक्तियों को देख रहे हैं। भारतीय संगीत के अनेक स्वरमधुर रागों में, राग मल्लहार अन्यधिक लोक चिय है चयोंकि इसको सुनते ही महीं दूर हो रही विजलियों की गर्जना और वर्षी-मुँदों से हो रही टपरप की आवाय की गूँज सुनाई देती है। हमारे नचनों में यह धरती और हरे वेड़-वीधों की सींथी महन ; तथा हमारे कानों में मोर की आवाज और एक कोयल की पुकार लाती है। रागदेश भी है ओ आमोद - प्रमोद के दृश्यों की स्मृति दिलाता है। अमराईयों के भूलों और हंसती लड़िक्यों के गानों की याद दिलाता है। विशेष रूप से ऐसे छज्जे बनाए जाते चे जहाँ से सामन लोग मानसून की धूंआदार वर्षा का दृश्य



देख सके। जहाँ बैठकर वे मानसून की मधुरता से भरे अपने दरवारी संगीतकारों के संगीत को स्नते, शराव पीते तथा अपने हरम हरम की किसी प्रेमिका से त्यार करते है। भारतीय जीतों का एक सामान्य विषय तो यह है कि जन वर्षा- ऋत, अपने पूरे यौवन पर हो तो छेमी एक दूसरे की चाहना करते हैं। मानसून के समय संयोग के अतिरिक्त और कोंड असन्नता अधिक नहीं होती है, तया वर्षा- ऋत, में विरह से बद्भर और अधिक कोरी भी दुःख गम्भीर गही है। वादलों और वर्षा के विषय में हमारे विचार पिश्चम निवासियों से मूलतः भिन्न है। एक के लिए, बादल आशा के प्रतीक है, दूसरे के लिए, यह निराशा के जनक है। भारतीय आकाश का अवलोकन करते है और यदि वर्षामेच सूर्य को खुपाता है तो अन्म दिल खुशी से भर उठता है। परिनम का निवासी आकारा की ओर देखता है और यदि बादलों के किनारों पर नांदी दोसी समेदी गर्री दखता है, तो उसकी निराशा गहरी हो जाती है। एक भारतीय यदि किसी का सम्मान करता है तो उसे एक महान खाया के रूप में स्वीकार करता है, मानों बादलों से पिरे सूर्य की खाया। दूसरी ओर, पश्चिम का निवासी, छाया को अशुभ मानता है और किसी भी संदेहास्पद चरित्र बाले व्यक्ति के लिए वह शबद प्रयोग करता है - छायामय। उसके लिए उसकी छेमिका धूप की तरह है और उसकी मुस्कान की उज्ज्वल मुस्कान होती है। जब भी उससे गीषम-कालीन जलवायु की उपलब्धी होतीहै तो नह वादलें और बारिश से भागता है। जब वर्षा आती है,



तव एक भारतीय, गली-कूनों में निकलकर खुशी से नीरवता, निल्लाता है और अपने आप को पूरी तरह भिगो देता है।

भारत की अधिकांश सुन्दरतम कविताओं का विषय मानसून रहा है। अमरू (७वीं शती ६०) ने मानसून के आजमन से एक भारतीय के सीने में उठने वाले प्रेम के विचारों का इस प्रकार से वर्षन किया है:

> न्मी हमकालीन सूर्य, जिसने हमारी सुखद रातों को छीनलिया, और जिसने निदयों के पानी को सूरी तरह से चुरा लिया, और धरती को जला दिया, और बन के बृद्दों को मृलसा दिया,

अब वह दिव गया है; और आकाश में धने रूप से कैले वधी-वादल उसे ढूँद रहे हैं, और बिजली की नमकदार रोशनी से वह अपराधियों की खोज कर रहे हैं।

तुम रात के समाटे में कहां जा रही हो?
"अपनी प्रेमिका से मिलने, जो मेरे लिए जीवन और मृन्युहै।"
क्या अकेले जाने में तुम्हे डर नहीं लगता?
"मैं अकेला कहां हुं? प्यार तो मेरा साथी है।"

जीतांजील रिव-द्रनाथ टेगोर (१८६१-१९४९) कहते

意:

देर सारे बादल और यह अन्धेरा छ। रहा है, मेरी प्रेयसी, दरवाज़े के बाहर मुके अकेले क्यों प्रतिहा। करा रही हो? उपस्त क्षणों की नरमसीमा पर में भीड़ के



साय पुलिमल जाता हुँ,
लेकिन इस अन्नेले अन्योरे दिन में मुने
तेरी ही प्रतीक्षा है,
में आशारत हुँ,
पिर तू मुने अपना नेहरा नहीं दिखांएनी,
यदि तू मुने पूरी तरह छोड़ देगी,
में नहीं जानता, नेते बितापाऊँगा नर्नामत,
के लम्बे पलक्षण।
आकाश में फैले काले नादलों की उदासी
को में धूर रहा हुँ और इन चम्चल हनाओं
के साथ-साथ मेरे मन के निलाप भी
भटक रहे हैं।

वर्षित्रहतु में गाँव का एक दृश्य शुद्रक (दूसरी शतः । ह्यो दिश्त किया है: अर्द्ध रात्रि में काले बादल खाये हुए है; गहरी गर्जना हो रही है। अन्यकार के कारण रात्रि का चन्द्रमा रवो गया है; अपने खोये हुए बछड़े के लिए एक गाय रंभा रही है। अपने खेमी से मिलने के लिए जा रही एक खेमिका की शिकायत देखिए: "वादल की गर्जना, तुम बड़ी खुट हो।

"बादल की गर्जम, तुम नड़ी खुट हा।
तुम जानती हो कि मैं अपने प्रेमी से मिलने
के लिए जा रही हुँ,
और फिर भी तुम अपनी गर्जम से मुके
उराती है,
और अन तुम वर्ष-हायों से मुके खूकर मुक्ते



## ट्यार कर रही हो।"

मानसून-ऋतु में प्रेमी एक दूसरे के लिए तड़पके रह जाते है, स्त्रियाँ अपने पित के ध्वर वापिस आने की प्रतीहा। में रहती है। अमरू (सातवीं शताबदी दि) की प्रायः उद्धृत चंक्तियों में से कुछ:

रात में वर्षा हुई, और दूर कही गहरी गर्जिगंए होती रही और वह सो न सका,

वस करवेट बदलता रहा, बार- बार आहे भरता हा, जब वह यह सुने लगा, उसकी आँखों में आँसू आगर,

पर में अकेली जवान पत्नी के बारे में सीचता रहा,

और दिन निकलने तक वह ज़ोर जोर से रोता और सिसकियाँ भरता रहा,

और उस दिन से गाँव वालों ने यह कड़ा नियम बनाया, गाँव में रात के उहरने केलिए किसी भी यात्री को कमरा नहीं देना चाहिए।

जीतांजिल की एक और किवता में टेगीर ने वेह ऐसे ही भावों को प्रकट किया है: मेरे मित्र? केन की यात्रा में तुम इस तूफानी रात में बाहर हो, एक निराश हपित की तरह आकाश आहें भर रहा है। में आज सो न सका, बार- बार दार खोलकर भेने तुम्हें ढूंढ़ा, मेरे मित्र! मुक्ते कुछ भी दिरगई नहीं देता, जाने तुम



कहाँ से आ रहे हो! किस काली नदी के धुँधले तर से, धने जंगल के किस दूर किनारे से, निराशा की किस धनी जहराई से, मेरे मिन्न, तुम मेरी ओर बढ़ रहे हो?

मानस्न, मौसमिवशेषज्ञों की भविषयवािषयों अथवा हमारे पुरखो द्वारा निष्चित किसी भी नियम का अनुसरण नहीं करता। अखबारों में तो यह समाचार या कि वादल भीलंका के जगर है और केरल के उपर पश्चिम की ओर चलने वाली खूब तेज हवां ए न्तेगी, तव वम्बर् का आकाश जो लगभग एक सत्ताह याँ उससे अधिक दिनों तक साफ रहना चाहिए चा, वादलों से भर गया। सड़क के पररी- बाज़ारों में रबड़ के जूते और छाते विकने लगे। केवल निकर पहते नटरवर वालकों से गलियां भर गई। लोग यह नहीं देख रहे चे कि वह कहाँ जा रहे थे परन, वह आकाश की ओर देख रहे थे। सिनेमा-घर पर उतारते हुए टेक्सी नालम ने मुभसे कहा, "बादल बहुत ऊँचाई पर है। वैसे भी अभी तो मानसून का समय नहीं हुआ । मानसून अपने समय से बहुत पहले ही आ गया।" दो पण्टे के परनात जब में नलित्र से बाहर निकला तो बिजली और गर्जिंग के साथ लगातार मूसलाबार वर्षा हो रही थी। सड़कों पर पानी भर गया चा और जल रही बतियों का प्रतिबिच्न उसमें नमक रहा या। अधिकांश लोग अनजाने में फस गए † लेकिन भीगने का किसी को भी



दुःख नहीं था। बच्चे ग्रान्दे पानी में उस तरह गोते लगा रहे थे जैसे कि वह नहाने का एक अत्यन्त आकर्षक तालाब हो।

अगैरंगाळाद जिसे और सात दिन के लिए घतीहा करनी ची में उसी दिन वर्षा हुई जिस दिन वर्षा हुई जिस दिन वर्षा हुई जिस दिन वर्षा हुई जिस दिन वर्षा वर्षे में हुई। जब तक कि मैं नम्भनवाड़ी पहुँचा तब तक वर्षा पाँच दिन तक लगभग निरत्तर हुई ची। देहाती लोग प्रिवेदी के घर में फिर से इकट्ठे हो गए चे। मौसम में भी गमी और उमस ची, तचा चारों और कीचड़ भरा घा। उनके चेहरे घर परिवर्षित भाव स्पष्ट चे; जहां निराशा और ताव की स्थिति ची, वहां अब आशा और राहत के भाव स्पष्ट चे। गाँव का जिस्सी ज्योतिषी सीताराम, अपनी विजय पर मुस्करा रहा चा और हर किसी को कह रहा चा, कि किस तरह उसने वर्षा के बारे में पूर्वातुमान किया चा। प्रिवेदी ने कहा कि, "वर्षा के कुछ दिन और होने महिए और हम कपास तथा मसूर की ग्रीब्स फसलों को बोना आरम्भ करेंगे।"

"अभी नहीं," सीताराम ने टोकते हुए कहा और वर्षा से सम्बन्धित और एक मुहावरे को उसने प्रस्तुत किया जिसके अनुसार भैंस के एक ही सीण पर गिरनेवाली वर्षा का विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, जो कुछ क्षाबों के लिए बरसती है और फिर समाप है। जाती है। उन्होंने कहा, "वर्षा जिम-जिम-जिम-जिम' कर टपकनी चाहिए, जिससे कि धरती भीण जाए।" निलसन इंगलिज़ ने स्वीनृति भरी, "वर्षा की बौद्धार कही-कहीं हो रही है। कुछ कुँए भर गए हैं और कुछ अभी भी



सूबे है। अभी से आशावादी बनना ठीक नहीं है। अबत्बर हे पहले हमे मानसून की सही स्णिति का परिनय नहीं मिलेगा।"

प्रवेदी ने निर्णायक ढंग से कहा, " सरकार ने निर्माण पर बड़े बॉप्प तथा सिंगाई नहरों के निर्माण करने की घोषणा की है। दक्षिण की ओर हज़ारों मीलों तक जाने वाली नहर के माध्यम से गंगा को कावेरी से मिलाने की एक योजना है। हमने भी अपनी योजनांए बनवाई है। उसे पूर्व हम लोगों ने कूओं और तालाबों की ओर ध्यान नहीं दिया जिसके फलस्बस वर्ष का पानी व्यर्ष होजाता था। उस बार हम इसे जमा करेगे। सूरवे ने हमे बहुत कुछ सिरवाया भी है।"



## रहस्यमय से भेंट

## दादाजी — चमत्कारिक पुरुष

मुमे विश्वास गही है। मुफे इसकी अवश्यकता भी कभी गही पड़ी। विश्वास तर्क का खण्ड़न करता है और मेरे लिए तर्क सर्वेषिर है। लेकिन में दूसरों के विश्वास रखने के अधिकार को चुनौती गही देता हुं वयोंकि मेंने देखा है कि कई लोगों को इससे कितना लाभ हुआ है। मैं चमत्कारों में ठीक उसी तरह से विश्वास गही करता जिस तरह से आदुओं पर। लेकिन मैं इस बात का भी खण्ड़न गही करता कि कुछ ऐसी खरनाए भी होती है जिनसे बैजानिक भी चमत्कृत हो उठते है। अभिराँघ नौधरी, अनेकानेक चाहने वालों के लिए दादा जी से मेरी भेंट का वर्षन करते से पूर्व पह स्व भूमिका के स्प में में कह रहा हुं।

दादा जी पर मैंने दो पुस्तके प्राप्त की। यह पुस्तके प्रिस्द डॉक्टरों, प्राध्यापको, व्यापारियों के योगदान का संगृह ची, जिन्होंने कुछ चमन्कारों का अनुभव किया चा। मेरी रुवि बढ़ गई।

कुछ हिनों के पश्चात, दादा जी से मिलने के लिए फिल्मी अभिनेता अबी भटाचार्य मुफे लेने के लिए कार्यालय में आ गए। उनके मनोहर चेहरे पर प्रसन्ता की



जो चमक ची उसे मुक्ते संदेह हुआ कि उन्होंने मुक्ते पहले से ही अपने धर्मभाईयों में जिन लिया है।

अपनी भेंट को मैं विना किसी पूर्वागृह अयवा

पश्चमात के वाधित कर रहा है।

वांदरा में दादा जी के फलैट में स्वागत महा में एक दीवान के सिवाय कोई फनीचर न पा, और वह भी स्पष्टतया दादाजी के लिए ही गा। उस समय वहाँ पर आधा दर्जन स्नी- पुरुष चे, जो सभी बंगाली थे। और तब दादा जी ने प्रवेश किया। हर कोई रवड़ा हुआ। एक आदमी ने अपना सिर दादा जी के पैरों पर रखकर, साष्टांग प्रणाम किया।

दादा जी लम्बे और हल्के रंग के प्यक्ति हैं। उनके बाल लम्बे और काले हैं। उनका आकर्षक युवातुल्य नेहरा उनके सत्तर-वर्ष की आयु को भुरुल रहा है। उनकी आंदबो में मंत्र-मुख्य करने वाली शक्ति है। गुरुष समाज में जिसे परांग्य (कमल की महक) से

कमरा भर जाता है।

दादा जी स्वयं दीवान पर बैठ हैं और मुके इशारा करते हैं। रिवसक कर में उनकी टाजों के पास बैठ गया। एक कृपापूर्ण किन्तु सम्मोहित करने वाली दृष्टि से वे मुके पूर्ने लगें। वे यह जानना चाहते से कि में उनसे बयों मिलने के लिए आया हूँ। मैंने उनसे कहा कि मुक्तमें विश्वास का अभाव हैं, में किसी देण शक्ति के अस्तिन्व में विश्वास नहीं करता और मेरी उनमें तथा उनके शिष्यों के प्रति उत्सुकता है। उनमें तथा उनके शिष्यों के प्रति उत्सुकता है। उनमें तथा उनके शिष्यों, "यदि श्री सत्यनारायण तुम उन्होंने मुके पूछा, "यदि श्री सत्यनारायण तुम से बातकरे तो?" मुके आक्रवर्ष हुआ। उन्होंने मुके



दुबारा पूछा, "यदि वह तुम्हें एक स्मृति चिह्न भेंट कर तो?" उन्होंने अपना दायाँ हाध हवा में उठाया, और जो ह्येली मुक्ते खाली दिरवाई थी उस पर एक वयोव्द पुरुष के चित्र का एक मेड़ल था। दादा जी ने मुक्ते आश्वासन देते हुए कहा, "यह तुम्हारे लिए भ्री सत्यनारायण की भेंट है।" मैंने विरोध किया, "यह उन्होंने मुस्कराकर कहा, "में कोई भी नहीं हूँ; यह सब ब्री सत्यनारायण की करनी है।"

उन्होंने मुभसे पूछा, "तुम्हारा नाम क्या है।" मैंने उनसे कह दिया। उन्होंने उस मेड़ल के दूसरे हिस्से को, अपने अंगूठे से रगड़ा। पहले जहाँ रिक्त स्थान था अर अब मेरा नाम उभर आया है। बस मेरे नाम को ठीक से लिखा नहीं गया है। एक मिनट के पश्चात पहले जैसे रहस्यात्मक ढंग से भी हथेली में सोने की एक नैन प्रमट हुई। मुक्ते देते हुए उन्होंने कहा, "इसमें डालके इस मेड़ल को आप गर्दन में पहनेगे।"

दादा जी ने मुक्ते आदेश दिया हि, "मेरे साथ आओं" मैं उनके पीछ - पीछ - चला । वे मुक्ते अपने सीने के कमरे में ले गए।

दुनारा हम भिन्न स्तरों पर थे; वे अपने पलंग पर बैठे थे, और मैं उनके पास फर्री पर था। उन्होंने मुभसे कहा कि वे एक अद्वेतवादी है। श्री सत्यनारायण सारे विश्व में व्याप्त है। यहाँ कोई गुरू महीं है। हर कोई अपना- अपना गुरू है बयोंकि वे श्री सत्यनारायण का एक भाग है। महानाम (महान नाम) मुक्ति का एक मार्ग है। यह किसी भी भाषा में हो सकता है।



अगण अपनी मातृ-भाषा में ही इस नाम को ले सकते हो। उन्होंने मुफे एक कागज़ की कोरी-पर्सी देते हुए भी सत्यनारायण के निम्न के सामने भुक्तने को कहा। मैंने वैसा ही किया। इस कागज़ पर अन गुरुमकर्ग में दो शहर लिखे हुए थे, " गोपाल, गोविन्द।" एक मिनट के पश्चात कागज़ पर कुछ नहीं लिखा था। स्पष्ट रूप से संदेश पहुंचाया गया था अगैर अन कागज़ पर इसके होने की अन्वश्यकता नहीं थी। और यह इसी प्रकार चलता रहता है। उनके हाथ छूने से मेरी दादी भी उसी पद्मांथ से महक उठी।

एक अविश्वासी के लिए यह हिला देने वाली अनुमृति है। इससे न्यमत्कार व धर्म पर मेरा अविश्वास नही उग्रमगाथा और नही भगवान, गुरू और नाम से सम्बन्धित कुछ उन्नियों को स्वीकार करने के लिए मेरे विवेक को भुकाया जिसे कि हमारे देश में दर्शन सम्भा जाता है। लेकिन पाठक अपना निर्वाय स्वयं ले सकता है।

## नाचते हुए दीयों का चमन्कार

में अभी एक युवती से राम्नि-भोज पर मिला जिसने मुभसे पूछा, "तुम चमन्कारों पर विश्वास नहीं रखते हो?" वह एक आऊर्षक युवती पी, जिस्र के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खेल रही थी जो प्रायः ऐसे लोगों मेर एक ऐसी मुस्कान खेल रही थी जो प्रायः ऐसे लोगों के चेहरों पर होती हैं जिनके लिए "पारिभाषिक शाख्याकती में यदि बहूं" बहा जाता है कि वे — 'आ गर'हैं। में यदि बहूं कहा जाता है कि वे — 'आ गर'हैं। दूसरा ठयिन जिनके पास मैंने ऐसी मुस्कान देखी दूसरा ठयिन



वह दलीप कुमार की बड़ी बहन है। आपा के चेहरे पर अलौकिक आभा नमकती है। वह अपना अधिकांश समय पार्यम में चिताती है।

मैंने सुनिश्चित रूप से उत्तर दिया, "नहीं, में नमत्कारों पर विश्वास नहीं करता हुं। आप करती

हो ?"

मेरे प्रम को टालते हुए उन्होंने कहा। "आप यह देखना नाहेंगे? मैं आप को दिखाउंगी यदि आप यह वादा करें कि आप उसके बारे में (लखें) नही।" मेंने उन्हें एक विधिवत् वचन दिया।

कुछ दिनों के वश्चात् नमस्कार देखने के लिए मुमे एक मकान में ले जाया गया। मुमे लिखने की आजा तो मिली है वस भागलेने वालों तथा जहां मैंने 'न्यान देवा उस घर का पता न लिखने के

लिए में वनगर्बंद है।

समुद्र की और मुँह किए हुए यह एव छोटा सा प्लेट है। पूरे माले पर अगर भी सुगन्य फैल रही ची। इसका कैलना कोई आश्चर्य न चा क्योंकि गिलयारे और सभी कमरों में जल रही देर सारी अगर- बितयों से धूंएके वादल चारों तरफ कैल रहे चें। मुभे एक कमरे में लेजाया गया। इसमें अधिक स्यान दो बड़े पलंगो और एक विशाल अलमारी, जिस पर रिकार्ड- प्लैयर था, ने चेरा हुआ था। जो पहले स्पष्टता श्रृंगार्का मेज पा उसका दर्पण हटाया गया चाः, शेलफ जो शृंगार साधनों और इतर बोतलों के लिए बना या एक वेदी में परिवर्तित किया गया था। उस पर



संगमरमर से बने शिन के सिर, एक दर्जन ग्रागपित की लपुपितमांर और नीलकंठ बाबा के पोस्टकार्ड आकार का एक चित्र था। धार्मिक वस्तुओं के सामने बहुत से फुल और नार छोटे गांदी के दिये थे। इसके नीने, एक और, अपना हृदय खोलते हुए हैसा मसीह का एक चित्र था जिसमें उनके हृदय में मनोड़ा का चित्र दिरवाया गया था। इनके सामने नांदी के दिये रखे गए थे।

उत्त पर की महिला वेदिका के सामने बैठी और एक छोटी सी प्रार्थन की। एक नोकर ने रिकार्ड- प्लेयर पर एक रिकार्ड़ ररवा उनेर लता मंगेशकर के जीत "जय जयदेव" होते. कमरा गूँज उठा । हर एक तालियाँ ज्याकर आरती में सिम्मिलत हुआ। महिला ने शिव के सिर के नारों तरफ दीयों की एक पाली घुमारे। वेदी पर रखे नार चांदी के दिये जलाए जए और आरती करती रही।

नांदी के दिये एक करके हिल्मे लगे। उसमें से
एक बेले नृतक की भांति नक्न खाते-खाते धीरे-धीरे
बेदी के क्रिगरे तक आ जाता है। और इसी तरह,
पूसरा, तीसरा और नौया। दीयों को पुनः अपनी
जगह रखा जाता है। थोडी देर वे फिर गानते हुए
महिला की ओर आ जाते हैं। वे क्रिगरे मरं आकर
कक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका सहारा समाप्त
हो जाता है। कोई भी नहीं गिरता।

मीने पूछा, " यह दिये कन से रेसा कर रहे हैं?" महिला ने उत्तर दिया, " पहली फरवरी से । एक की से में पहाँ पूजा कर रही हं परन्त, दो महीने पूछ



मेंने देखा कि यह दिये क्या कर रहे है।"

किसी ने कहा, " बस यही जब इन्हें जलाती है।

यह तो इनकी अिता है जिससे ऐसा होता है।"

महिला ने विरोध किया! हमने दुबारा यह

प्रयोग किया। इस समय जो महिला मुके ले आई ची,

उसी ने दिये जलाए। वे फिर मेज के किनारे तक नाको

हुए आ गए। इस तरह मकान की मालकिन के साथ ही

इस नमन्कार का सम्बन्ध है यह सम्भावना समान हो

गई। मैंने उनसे पूछा कि धार्मिक वस्तुओं को हराकर

क्या उन्होंने यह प्रयोग किया है, जिससे कि दीयों

और उन वस्तुओं के बीच के सम्बन्ध की जाँच होती

है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। और नहीं ऐसा

करने की उनकी कोई इन्छा ची।

में दीवारों तथा वेदी एवं दपर्ण के बीच, के स्थान की जाँच की। मुक्ते कोई उत्तर न मिला लेकिन मुक्ते विश्वाध या कि यह सब वायु लहरों के कारण हो रहा था; दीवार के उस और वाले कमरे को वेदी की उण्ड़ा किया जाया था, जब कि जिस कमरे में वेदी भी वह उण्ड़ा नहीं था। मैंने यर के मालिक के सामने वह सम्भावना रखी, जो एक प्रभुत ज्यक्ति है, और विशेषकर वह एक शंकाल भौतिकवादी व्यक्ति है। उन्होंने खीकार किया, हो सकता है कि यहा वैज्ञानिक इसका कारण बताए। परन्त, हम वमों उस रहस्य की जाँच करे? उससे हमें मार्गिसक शानित प्राप्त होती है।"



## गुरु की रवोज - आचार्य रजनीश

में गुरु की रवोज में नहीं था - और न ही सत्य की तलाश में पा — उसका जो भी 3 र्चि होता हो। मेरा उद्देश्य केवल यह या कि में यह जानूं कि अनेक समभदार लोग स्वाभियों के पीछ- पीछ क्यों भागते हैं, गेरवें वस्त्र क्यों पहनते हैं, पद्मासन में बैठकर अपने शरीर को कष्ट क्यों देते हैं और बाद में यह घोषणा क्यों करते हैं कि उन्होंने उत्तर पा लिए है-किसके? यह तो कोई नहीं जानता। मैंने अपने आप को आचार्य रजनीश के सम्मुख पाया। एक बहुत बड़ा विशाल हाल या जिस की दीवारों में खत तक किताबें ठूँसी हुई थी। पढ़ने के लिए कैसी अङ्भुत किताबें:- कथा-साहित्य, इतिहास, दरीन, धर्म, राजनीति, कविता, अरलील साहित्य (द रैशिनेल ऑफ द इरी जोक)। के सरी कमीज और लूंगियों में आक्षक युवक और युवितयां, काले दारें वाले हार पहने जिसमें आचार्य जी की तस्बीर लटक रही है। एक हलकी धूप की रोशनी सा एक शांतिमय वातावरण कमरे में फैल रहा था। मेंने आचार्य रजनीश के पावों को खुआ और उनके पास बैठ गया। दूसरे लोग फर्श पर बैठे हुए ये। दो माइके हमारे मध्य में ची और ज्योंहि मेने अपने पुरन आरम्भ किए टेपरिकाईर चलने लगे। "अग्रार्घ जी, वास्तव में मुभे कोई समस्या नहीं है। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हुं कि आप



के पास मार्गदर्शन के लिए इतने लोग क्यों

उन्होंने अपनी भूरी आँखों से मुक्ते घूरा। "आप सोनते हो कि आपको कोई समस्या नहीं है; वहुत से समभदार लोग इस बहका वे को भेलते है जिससे वह अंहकार गृस्त हो गए। तब उनके जीवन में संबर आते हैं और वह असहाया से लड़रवड़ाते हैं। यह ऐसे ही है जैसे कि एक ज्यित अपने शरीर के भीतर रोग से अपरिवित होता है और जब वह रोग प्रबर होता है; तब उपनार के लिए काफी देर हो चुकी होती है।" "में इस अनुरूपता से प्रभावित नहीं हुआ।"

मैंने विरोध करते हुए कहा। आप गुरू को मनोरिकित्सक के बराबर मानते है। मुक्ते मनोरिकित्सक की सहायता की अवश्यकता

अनुभव नहीं होती।

एक गुरू मंनोनिक्रासक के अतिरिक्त भी कुछ होता है। एक गुरू को अपने शिष्य के सम्बन्ध होता है क्योंक्रि यह आपनी प्रेम पर निर्भर होता है। उनके पास कोई मानक मंत्र नहीं होता है जो वह हर किसी को देता फिरता है जो उसके पास आता है। बहुत से गुरू इस का न्यापार करते हैं। और यही वह स्थित है जिससे आप जैसे लोग उरवड़ जाते हैं। आप गुरू को संस्था के विरूध नहीं हो सकते हैं जहाँ रोही राह्या के विरूध नहीं हो सकते हैं जहाँ रो ठपित एक दूसरे की समस्थाओं का



समाधान करने के लिए आते हैं।

ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान मैं स्वयं न कर सक् सिवाय एक के — और मैं नहीं समझता आप यां और कोई मुफे उसका उत्तर दे सके। मैं मृत्यु की अङ्गुत घटना से आर्यन्निकत हुं। मैं अज्ञात के इस उर से अपने

को मुक्त नहीं करा सकता।

"आप सही कहते है! न में और नहीं कोई और दूसरा आप को यह बता सकता है, कि मृत्यु के बाद क्या होता है। परलोक में जीवन के सिद्धान, आत्मा की अमृता; आदि ऐसे शहद है जिनसे रक्तकर सामान्य जन के भय दूर किये जाते हैं। बुद्ध ने भी यह मान लिया कि वह मृत्यु की वहली को हल नहीं कर सके। इस भय पर विजय पान करने के लिए उन्होंने बस लोगों को इससे और अधिक ठयापक परिचय कराया। लोग मृत्यु के दृश्य से भागते हैं। हमारे शमशान और क्रिस्तान इसीलिए बस्ती 'से काफ़ी दूर होते हैं। बहुत अम लोगों को इस बात का जान है कि मृत्यु जीवन का पर्यापवाची है। यदि हर श्वास जो स्वींचा जाता है जीवन की निरन्त्रका का प्रतीक है, तो हर श्वास जो हम छोड़ते हैं वह मृत्यु की प्रक्रिया का प्रतीक है। जितना अधिक तुम्हें इस बात का आभास होगा उतना ही अधिक तुम्हारे लिए इसके भय को अपने मन से निष्कासित करने का अवसर प्राप्त होगा।"

अत्म क्रा अवसर असरी-केरीवालों— जिनकी दीशा उन चमत्कारी-केरीवालों — जिनकी दीशा उतमी ही अगाहा है जितमा कि उनका प्रसाद,



(36)

से रजनीश जी एक भिन्न प्रकार के आनार्थ है। आनार्थ रजनीश जी से मुफे और मिलना नाहिए। वे एक ऐसी भाषा बोलते हैं जोकि में सम्भ सकता हैं। और उनका भाषण जितना स्पष्ट है उतना ही सम्मोहक है।

## वजरेशवरी के गुरु मुक्तान-द

वम्बई से यह बस पन्चास मील दूर है, लेकिन वहाँ की कोलाहलपूर्ण भीड़ और दुर्गन्य से हजारो मील दूर है। एक पहाड़ के शिखर से मेंने पूरे दृश्य को देखा। धान के छोटे-छोटे पीयों के पीले आया - आकार के रवेत बिना दादी बनाए हुए दुई। के समान लग रहे थे। पहाड़ियों की एक माला जिनके नाम मन्दिरों की घिरियों के समान वजते हैं; उत्तर में मन्दागिन की ऊंनी नीरी, जहाँ से सूर्य चढ़ता है वहाँ मॉनलयी, और जहाँ यह इवता है वहाँ तुंगरे ब्रबर। और चोड़ी वादी के बीच में नांदी के धार्ग के समान, बहती नदी तेजसा। सागवान के चोड़े पत्ते भार गए है, पीयल ने अपने नये गुलाबी बेल-बूटे पहन लिए हैं, सेमल किल्यां पूरने के लिए तैयार है, उसकी लमटे पूरी तरह से रिवल उठी हैं। अपनी शारीरिक शिक्त को पुन:-चार्ज करने का यह अच्छा स्थान है जैसा कि आप को कहीं भी मिल सकता है। वैसे मेरी यह यात्रा इसिनर हो रही यी कि मेरी आध्यानिमक शिंत में क्या कोई विनगारी शेष रह गई है। में



वावा मुक्तानन्द से मिलने गया था।
अनेक भिन्नों ने विरोध किया। अप के
पूर्ववर्तियों से हमें काफी भगवान और स्वामी
मिले हैं। यदि आप बुढ़ापे में धार्मिक हो गए
है, तो आप को इसकी चीट अपने पाठको पर
नहीं करनी चिहिए।" नहीं, में धार्मिक नहीं बन रहा
हैं। लेकिन में ऐसे लोगों से दूर नहीं रह सकता।
वे दूसरे लोक के वासी हैं। मैं उनके बारे में
जानना चाहता हूं। में जिज्ञास, हूं, और जिज्ञासा मेरा
पेशा है।

में पिछले पश्च बाल थोजेश्वर से मिला। मेंने उनसे सीमा शुल्क- विभाग से हुए, उनके अंभाट के विषय में कुछ नहीं पूछा। में एक घण्टा मां योगशिन सरस्वती के घाप रहा। मेंने कृष्णा कॉन्शेस लोजों के साप अनेक शामे विनाई हैं। लेकिन में कभी भी आग्रम में न रहा। और मुक्तानन्द जी के वज्रेश्वरी के आग्रम के बारे में मुभसे काफी कुछ कहा गया था।

अपना टॉलसटॉय फार्म है और साबरमनी वाला आज्ञम या जहाँ भन्न लोग सरल किन्त, कठोर जीवन बिताते थे, स्वयं अपना भोजन उगाते थे और स्वयं अपने कपड़े कातते थे। वहाँ प्रार्थना से अधिक बल श्रम पर पा। जयप्रकाश नारायणका भी अपना आश्रम है— जहाँ केवल श्रम है और प्रार्थना बिलकुल नहीं।



ही क्रम चलता है: मनन और प्राधिना पर अधिक समय व्यतीत किया जाता है, श्रम पर कम। यह एक धनादय स्थापना है। संगमरमर और नांदी का पुन्र आड़म्बर; बहुमूल्य कालीन और साज-सामान; आधुनिक बंगला, फल तथा तरकारी का बगीचा, फलोद्यान में पपीता, केला, चीकू और आम उगते हैं। मैत्री भाव वाले इस काले हाथी का नाम, स्वामी विजयानन्द है, जो चारे पर से अपनी सूँड़ हराता है लेकिनजिसे सेब और आयात किए हुए चाकलेट अन्दें लगते हैं।

अन्य जिन गुरुओं से मैं मिला हूँ मुक्तानन्द्र जी उनसे नित्र है। दीवारों पर जहां टीक-लकड़ी लगी हुई है, ऐसे वातानुकूलित स्वागत-कक्ष में जब वे पुसे जहां कि मैं उनकी प्रतीहा। कर रहा था, मुक्ते इस बात को समक्ते में कुछ छाण लगे कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के समकहा हुँ जिस को हजारों लोग भगवान के अवतार के रूप में पूजते हैं। यद्यपि उनकी लौंगी और कमीज़ सन्यासी केसर रंग की ची, उनकी जनी टोपी जिसके ऊपर फुनगी ची और उनके काले चश्मे से वे एक विचित्र झाकार के व्यक्ति लग रहेबो। यद्यपि वे एक सोफे पर बैठे के जिसमें ज़री बाले गांदे लगे को, फिर भी मित्रता और नम्रता का एक ऐसा भाव उनके नेहरे पर पा जिसका आभास मुक्ते पहले नहीं हुआ चा।

मैंने कहा, 'में आपसे कुछ पुश्न पूछना-गाला है।" उन्होंने उत्तर दिया, "अवश्य! जितना मुमसे होसके मैं उनका उत्तर दूंगा। परना पहले आप आग्रम



क्यों नहीं देखेंगे? तब आप लोटबर आये और मुभसे याँ किसी और से जो पूछना नहें पूछ लीजिए।"

मुक्ते शयमशाला , भोजन - कक्ष और पुस्तकालय दिखाए गए। सभी कमरे साफ़ - सुपरे थे। मैं गलियारे- जैसे मनन कक्षों में गया और वहाँ मैंने कई स्त्री-पुरुषों को पद्मासन में कमर-सीधं किए हुए, इस लोक से परे मनन में डूबे देखे।

दोपहर के बाद मुक्तानन्द जी मनन क्रम में आए। उन्होंने अपने विदेशी शिष्यों को भुलाया। चार अमरीकी और फ्रांसीसी लड़की हमारे वास आकर बैठ गई। मुक्तानन्द जी मंगलीर के हैं। वे हिन्दी और

मराठी बोल सकते हैं अंग्रेज़ी नहीं।

मैंने हिन्दी में उनसे पूछा, "लोग आप के पास क्यों आते हैं? " उन्होंने संक्षेप में कहा: "कई कारण हैं। कुछ लोग अपसम हैं, कुछ अशान्त और कुछ जिलास् हैं।

"वे आपसे बया पाते हैं?" "उन्हें मन की शारित प्राप्त होती हैं। मनन किया से, वे अपने आप को पहचानते हैं और ईश्वर को जो सन में विद्यमान है।" 'भेंने चीर्य नहीं रवोय। "क्या मन की शानित

ही अन्तिम लक्ष्य है? मुर्भ यह स्वार्षपूर्व और
आत्मकेन्द्रित लक्ष्य दिखाई देता है। न्यां को दूसरों
को अपने से अधिक कुछ देना नाहिए।"

मुक्तानन्द जी ने उत्तर दिया, "वे ऐसा भी करते हैं; यह तक ही होता है जब एक पुरुष



अपने आप में भगवान को देखता है और वह एक सम्पूर्व वयितन बनता है और तब वह अपने भीतर का प्रेम दूसरों को देसकता है।" उनके शिषयों ने कीलना शुक्त किया। उमा, दमयन्ती और चन्द्र — हिन्दुओं नाम बाले सभी अमरीकी। सभी नवजवान आकर्षक और बाराल थी। उन्होंने क्रम से कहा, "हम भटके नहीं हैं। हम भले परिवारों से हैं।" लेकिन अनजाने में उन्होंने यह बता दिया कि वे अप्रसन्नता के विरूप दवाईयां 3 गेर नशीले पदार्थी का सेवन करते थे। मेंने उनसे चूछा, " और अब?" "में कभी भी उत्तरी सुरवी नहीं ची, मुफे आत्म शानित पाप हुई है।" एक ने कहा जिसकी आखों में प्रसन्ता की नमक ची। कदाचित उसका नाम दमयन्ती या। ° शानित कभी भी कुछ लाभपद बस्तु उत्पन नहीं करती है: मिरतिष्य की निरत्तर अशानित ही कला, संगति, वैजान जैसे महान कार्यों को उत्पत्र करती हैं। यह बिजली यंत्र - पंरवे, बातानुकलित, चिजलियाँ - सभी अशांत मनों की उपज हैं। उनकी अनकी वेदनाओं से विश्व समृद्ध हुआ है।" " हम उनके बिना भी रुखा रह सकते हैं।" 'यह कोई उत्तर नहीं हैं, वैज्ञानिक अविष्कारों, नित्रकारी, और संगति के विना पह विश्व कैसा होता?" ' जितना कुछ भी हम में अन्छा हैं हम दे सकते है। हम सभी माईकलअज्ञलो और



वीद्योवित नहीं हो सकते।"

"लेकिन यह मनन- क्रिया जिसपर अगप का वाहत अधिक विश्वास है मुमे एक स्वाधिपूर्व आसिन और व्यर्व समय ग्रवाने की क्रिया लगती है। मैं तो एक अन्छी कितान पढ़ना पुसन्द करूंगा। में तो आँरव बन्द करके जागने के स्थान पर सोना पसन्द कक्जा।"

सन लोग हंस पड़े। मुक्तानन्द जी नेपूदा क क्या कहा गया। उनके निकटतम शिष्यों में से, एक श्री यन्दे, ने उनको इस वहस का संक्षिप विवरण दे दिया। उन्होंने समर्पन में अपना सिर हिलाया और मुमरे

बात जारी ररकने को कहा।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस वयित में यह शक्ति है कि ये प्रत्येक ठयिन को आश्वस्त करते हैं: और उसे यह अनुभूति देते हैं कि वह आदमी अन्यन्त विशिष्ट है। और ने पूर्वक्षेत्रें अहंकार रहित हैं। मुफे किसी साथु-सन्यासी के निकट इतने थोड़े समय में आजाने की अनुभूति इसे पूर्व नहीं आई। हमने तब तक अपनी बहस जारी रखी जब तक कि हम मनन और श्रम के बीच विरोध की समस्या तक न पहुँचे।

"अरप क्यों गहीं को शिश करते हैं?" उमा, जो उनकी समाचार-पित्रका का सम्पादन करती हैने कहा। "यह समभाना बड़ा कठिन है- उत्रना ही कठिन जितना कि उस आदमी को नाकलेट का मज़ा समभाना जिसने नामलेट कभी खाया न हो।"

चैठक समाप्त हो गई। पोक्तेसर जैन ने बहत



आरम्भ की। उन्होंने मुभे मेरी वास्तविकता समभाशी "हर कोई अपना कार्य उतनी अन्छाई से करता है जितना उसे हो सके। आप बीकली के सम्पादक है; और हमारी समाचार-पित्रका, उमा सम्पादित करती है।" मेंने अपनी भूल स्वीकार की। एक मुस्कराहट से उन्होंने मुर्भ क्षमा कर दिया और कहना जारी ररका। "अपने नाटक और कविताँए निर्वने में शेकसिपयर को बहुत वर्ष लगे चे; हमारे गुरुदेव ने सनराह दियों में 'चित्त-शक्ति विलाख' लिखा। चेत्रम का नाटक। जो कुछ भी श्रोकसिपयर ने लिखा अनकी अपेक्षा में यह बहुत महान है। यह मा की किसी अशांति से उत्पन्न हुई रचना नहीं है अपित, गहरी शांति से उत्पन्नहै।" लाड्कियों ने मुर्फ आश्वासन दिया कि वह अपने उत्तरदाधिन्व से भाग गहीं रहे हैं। यद्यपि आक्रम का जीवन उन्हें अपार शांति प्रदान करता है, तथापि यह जीवन इतना सरल नहीं। पातः रः रः वजे जागना, जगनर 3गेर अनेक कार्य, प्रार्थना एवं मनन करना एक कठार

अनुशासन है। मीने जरा उनेजित होकर पुरा, " किस उद्ध्य के लिए? में भगवान पर विश्वास नहीं करता और मुर्फ उनकी अक्ट्यक्ता गहीं हैं, इसिलए में अपने भीतर उससे

दुंदने का बयों पुयत्न करों?"

लड़ कियों ने एक साथ मिलकर उहा; दिनातमा अला स्वीकारमा नाहते हैं उसे कहीं अधिक आत्मिकार अगप में है।" और सन्ने एक साथ मिलकर मुक्ते किर ये न्नोती दी: " आयर और आक्रम में कर दिन जिताबर आप स्वयं उस सब का अनुभव को जिए।"



"आप जैसी आक्षक लड़कियां तो मुर्फ विनित्त कर देशी।"

वह सन प्रसन्ता से हंस पड़े।

मैंने मुक्तानन्द भी से विदा ली। उनसे और उनसे

[श्रूपों से असम्य प्रस्न पुरत्ने के लिए मेंने माफी कंजी।

उन्होंने अपना हाथ मेरे कंपो पर रखा और वे मुक्तराए।

"वे असम्य प्रस्न नहीं थे; वे बहुत हीनानदार प्रस्न
से। किर आएगा।"

में दुबारा वजरेश्वरी आंजंगा। अपमी आहपानिक शिक्त को पुन जीवित करने के लिए लोगों को वहाँ जाना नाहिए; में वहाँ फूलों की नमक देशके के लिए, पहाड़ों का स्वन्ध वायु चीने के लिए जांजंगा और गुरु देव मुक्तानन्द जी से दुबारा यह आहवाय जान करेगा कि मैं जितना अपने को दुजीन समफता हूँ उतना नहीं हूँ।

## भागवान भी नीलकंठ टाठा जी

सत्य सांर वाजा की समक्ष्यता प्रभावशाली हैं; सिर पर वैसे ही धुरंपले क्रेशों का गुल्बा, वैसे ही नमकीली आंधे जो अप पर प्रभाव डालती है, और वैसे ही सोम्प मुस्कान, कंपों से पांव तक वैसे ही शरीर केसरी वहनों से आल्बादित हैं। वे वैसे ही नमकार, सम्पन्न करते हैं — उपने हांचों को वाप में लहराकर विभूति उत्पन्न करते हैं — उनके अनुवायों कहते हैं कि वे अस्वस्थ को स्वस्थ कर सकते हैं — एक ठयित ने पर दावा किया कि दिल



की दड़कन बन्द होने के पश्चात् भी उसको जीवित किया गया | नमत्कार करने वाला ३ विस्थि ये पुरुष भगवान भी नीलकंठ टाठा जी है जिसे उनके अनुयायी "मालिक, मार्गदर्भक, मुक्ष और भगवान की प्रतिमूर्ति" मानते है।

हमारे शहर बम्बर् में उनके आगमन की सूना मेंने समानार पत्रों के विज्ञापनों से प्राप्त की। उन्न की के लोगों की एक बस्ती में एक फ्लैट में उनके दर्शन के लिए इन्छ्क लोगों को आमंत्रित किया गया।

मुम्ने वहाँ एक पारसी दम्पनि ले गए, जो

नीलकंठ बाबा के भक्त ची।

बड़ा हाल उपासकों से भरा पड़ा या जो कि भजन गा रहे थे; यह सभी अन्दे वस्त्र पहने उन्त-मध्य वर्गी लोग थे। मंत्र पर एक खाली कुसी रेशम से सजी हुई थी। इसी के पास और एक कुसी थी जिसपर वावा का एक बहुत बड़ा रंजीन नित्र था, उसके नौरवटे के इद-जिद्दे एक हार था और दर्जनों जलती अगर- बित्यां से देर सारी सुगन्य उठ रही थी। वावा ने अपना दर्शन दिया। हर किसी ने वावा ने अपना दर्शन दिया। हर किसी ने

अनको प्रणाम क्रिया; बहुत से लोगों ने उनके पेर दुए । वे मंत्र पर बैठे और ऊँ नमः शिवाय, के नमो नारायणः के भजन जीत में सभी लोग सम्मिलत हुए। लहमी, जानपित और देवकुल के शेष सभी भगवानों को नमस्कार किया जाया— के शेष सभी भगवानों को नमस्कार किया जाया— सर्व धर्मीय नमस्कारः। दीयों से भरी हुई पाली

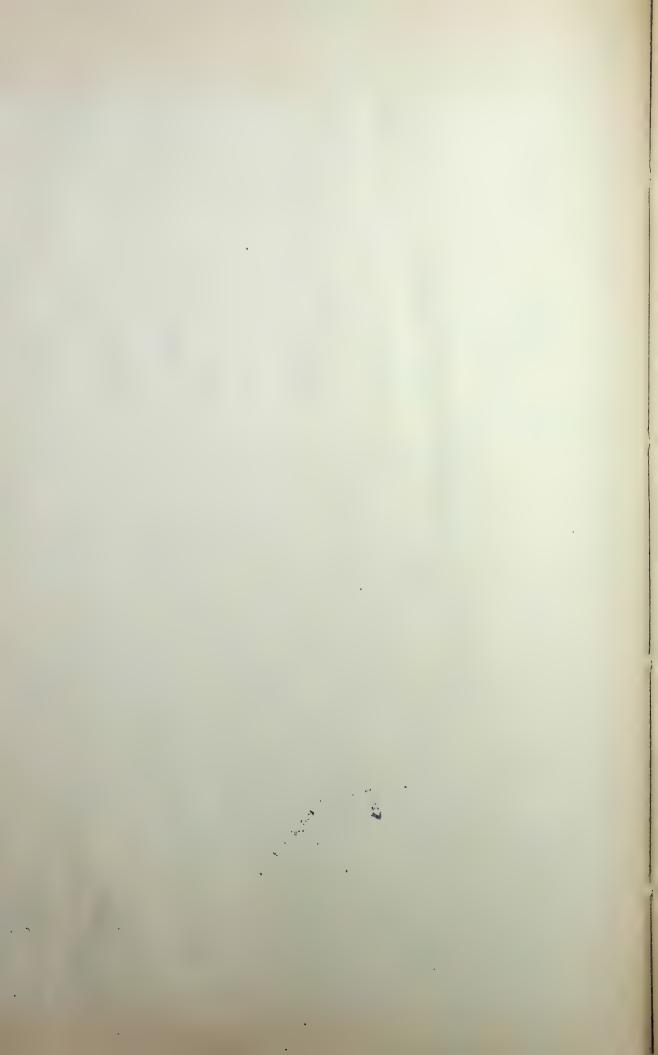

हिला- हिलाबर, उन्होंने आरती की। गाने की ताल तथा हाथों की करतल स्विन अपनी चरम सीमा पर पहुँची और सहसा ही रूक गई। नीलकंड जी अपने कमरे में वापिस चेल गए।

हममें से छ: को उन्होंने अपने शयनक्स्र में आने के लिए आमंत्रित किया। हम उनके पैरों के निकट कर्रा पर बैठे। उन्होंने हमसे बातकी। उनकी हिन्दी बहुत अन्धी नहीं घी और प्राय: वे अपने शिष्यों से तिलग् अधवा शण्द-समुह के हिन्दी पर्पायवाची पूछते थे। उन्होंने कहा कि वे पाँच भाईयों में से एक है — और वे एक निर्धान किसान के बेटे हैं। सम्पन्ति का जब बटवारा हुआ, तो उन्हें कुल मिलाके कुछ मन ज्वार ही प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने भाईयों से यह अनुरोध किया कि उनके बीमार पिता पैत्क सम्पन्ति के रूप में

उनमें यह शिला, कब उत्पन्न हुई? वे तो नहीं जानते कि कब और किस समय ऐसा हुआ लेकिन अन्य लोगों ने देखा है कि उनके साथ एक विचिन्न परिवर्तन हो रहा है। जब उन्होंने चुरबार से पीड़ित हुए एक ठयिल के माथे पर हाथ रख दिया, तो उसका बुरबार दूर हुआ। जब उन्होंने किसी की सड़ी हुई रांग को खुआ जिसे अस्पतल में करबाने के लिए ले जा रहे थे, तो उस्की रांग की सड़न दूर हो गई। एक शिष्य जो कि मेरे पीढ़ बैठा था उसने फुस कुसाते हुए मुक्स बहा, 'मेरे दिल की धड़कन बन्द हो गई



पी; मैं मर गया था। बाबा ने मुक्ते दूसरा जीवन प्रदान किया। आप देरवते नहीं वे कितने दिष्य लग रहे हैं? उनके सिर की चारों और आभा देखिए?" वया मैंने बाबा के सिर के चारों और कोई प्रभाग दूरवा?

उन्होंने मुभे अपने निकट आने को कहा। मैं आणे बढ़ा। उन्होंने ह्योली पर अपना अंगुठा रगड़ा और मेरे हाच में चोड़ा सा भस्म डाला। द्वारा फिर उन्होंने यही नेवटा की — उनके हाय में एक रूथरक प्रकट हुआ। उन्होंने मुर्भ दसको अपने गले में पहनने को कहा। उन्होंने मेरी कमीज पर एक बैज लगाय। जिस पर उनका वित्र था, कार में लगाने के लिए एक और चित्र दिया और अपनी चित्रवाली एक अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। मेरे मित्रों ने फलों का एक रोकरा उनके लिए लाया या। उन्होंने न्इनको हर एक में वॉटने का आदेश दिया। महिला ने विरोध्य पुकट किया, " परन, यह तो आप के लिए है।" उन्होंने उत्तर दियाः "जो कुर भी में द्वता हुं वह प्रसाद वन जाता है।" और उसकी टोकरी से उन्होंने उस मिहला को एक सेन और एक केला दिया। अन्भुपदेश के करनूल जिले में, अपने आक्रम ओमनगर में, आने का आमंत्रण दिया, जहाँ अगले दिसंबर में उनकी बेटी की शादी थी, उन्होंने हमे आशीर्वाद दिया और जाने की आजा दी। जी नीलकंठ राठाजी एक सरल स्वभावी, िन्दिभानी ठयित है जिनमें त्नोगों को अपनी और



आवर्षित करने की नुम्बकीय शिक्त हैं। वे अपने अनुयायों के लिए सुख- सन्तोष के स्रोत हैं, और वे लोग जो अतिपाकृत में विश्वास रस्वते हैं वे इनमें एक ओर नमत्कार पूर्व हमिल पायेगें।

## मोमवनी रोशनी से दत्तावल

क्रिजली अनामक बुक गरी। मैंने अपने पड़ोसियों से पूछा। नहीं, उनकी क्रिजली ठीक घी। मैं वापिस आया और अनेक स्विनों को जलाकर यह आशा करता रहा उन्हीं में से किसी के कारण मेरी यहाँ की विजली चली गरी होगी। क्लिक- कुलाक, क्लिक - कुलाक — विजली नहीं आरी।

तारों के जोड़, शॉट सर्केट, क्यूज ठीक करना इत्यादि कुछ भी नहीं आता। में फोन करके ठीक तो कर सकता हूं, लेकिन उसमें भी कई घण्टे लोगें। अतः में एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। विजली के देवता एक अज्ञेषवादी की प्रार्थना सुनेन से इंबार करते हैं। भैंने मोमबिन्यों का एक डिड़बा निकाला जिन्हें मैन भारत-पाक युद्ध के दिनों में रवरीदा था और एक-एक करके प्रारंपा लगा दिया।

यरवाजा किसी ने रवड़ खड़ाया (चंटी नेभी मीन रहने की कसम रवाई थी)। शायद भगवान को दया आई हो और किसी को मेरे धर के अन्धेर को भगान के लिए मेजा हो। मैंने बरवाजा



रवोला — अरे वाह — एक सन्यासी। काले केश और दादी के प्रभामण्डल के बीच दत्ताबल का वीला चेहरा चाँद के समान लग रहा था। उनका सिव और मेरा एक मित्र उनके पीद्द -पीद्द हैं।

कम रोशनी और बिना परंवे के कमरे में हो रही उमस के लिए मैंने उनसे श्रमायानना की। मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए उन्होंने उत्तर दिया, " रिन्ता की कोई बात नहीं है, वास्तव में, बिजली के बलब की अपेशा में मोमबत्ती की रोशनी प्रसन्द करता हूं।" मेरे मन में एक गहरा सन्देह उत्पन्न हुआ: मेरे पलैट में बिजली बन्द करने की कहीं उन्होंने उन्हा तो नहीं की है? वे एक दी वषीय युवक हैं। पीली-त्वना, किन्त,

वे एक ही वर्षीय युवक है। पीली-त्वरा, किन्त, जारीला शरीर तथा अपनी भेदने वाली आखों और नाटकीय ढंग से बोलने के माध्यम से, शिला विद्वेदता हुआ। लीड़स विश्वविद्यालय से पढ़े एक अकार। पाप न्यायादीरा के वे युग्हें। वे सोफे पर बैठ जाते हैं, और कुरते को ठीक करते हुए कहते हैं, "आप

मुभसे कुछ पूछ्मा चाहते चे?"

"हाँ, पूछ्मा तो चाहता पा, लेकिन एक ही पुकार के उत्तर सुनकर में चक चुका हूं। मैं आप के बारे में जानमा चाहुंगा। आप क्या कहते हैं इसे, उस मार्ग पर क्योंकर ......



अनुभूत हुआ समभ गए?"

"नहीं, मैं नहीं समभा, किसी प्रकार का विस्तार?" "विस्तार! विराटता का," उन्होंने समभाया, अपने हाचों को इस तरह से फैलाते डुए जिस तरह से द्वाती फुलाने वाले करते हैं। " अब समभा गए?"

"नहीं, फिर भी, आप आगे चिल्ए। बताए आगे भ्या

हुआ।"

"मुर्भ यह लगा कि मेरे पास पूर्व-सूचना बोधहै; में आने वाली धरमाओं को पहले से जान सकता हैं। आप पूर्व-सूचना को समभते है गा?"

मेंने अपने सिर को हिलाया। "समक्ष गए?" और "समक्ष में आया?" घह एक प्रकार के तकिया कलम है। दत्ताबल की बातनीत में इनका प्रायः प्रयोग होता है। मेंने उनसे पूछा, "एक उदाहरण दीजिए।"

"अन्छ।" जिन में कालेज में पढ़ता चा, मैंने सपने में एक साँप को बोतल में देखा। जो लग रहा चा कि मुभरो छुड़वाने की भीस माँग रहा हो। दूसरे दिन जन में प्रयोगशला में पहुँचा, मैंने वही सांप एक जॉर में देखा। प्रयोगों के लिए एक ठयिन ने इसे विज्ञान के प्राध्यापक के पास लाया चा। मैंने उस न्यति से साँप को छोड़ देने के लिए कहा। वह ऐसा करने को तैयार न चा; हमारी मराठी में एक चेतावनी है कि जरन्मी साँप को कभी जिन्दा भागने नहीं दिया जाना नाहिए। फिर भी मैंने उसे मनाया और साँप को छोड़ दिया गया। क्या सम्भे

अप उसे ?" "यह तो विशुद्ध संयोग है। सपना घटना के बाद आया हो सकताहै और बादमें उसे भूल से उथर-उपरकर



दिया गया।"

मेरे अविश्वास पर दत्ताबल कुछ अप्रसन्न दिखाई दिए। "वैज्ञानिक ढंग से पूर्वसूनना को प्रमाणित किया जाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों निरत्तर नलते हैं। यदि आप भूतकाल जान सकते हो, तो आप भविष्य काल भी जान सकते हो।" उन्होंने ऐनसरायन की समय और स्थान सिद्धान्त का उद्धरण दिया। उन्होंने गुरुदीफ और आउस्पेनस्की के भी उद्धरण दिया। उन्होंने गुरुदीफ और आउस्पेनस्की के भी उद्धरण दिये। "सम भे आप?"

"नहीं, मुफे अप का यह तरीका पसन्द नहीं आया देनसटायन से आउस्पेगस्की तक खलांगे लगाना— वैज्ञानिक ढुंग से प्रमाणित किए गए तथ्यों को अप्रमाणित रहस्यात्मक ध्वरनाओं के तिए सादृष्य के रूप में प्रयोग करना मुफे बिलकुल अन्छ। नहीं लगा।

" आउस्पेनस्की से गुरुदीफ अधिक जुभावशाली है। फिर भी पूर्वसूचना भिल्मांति नोसन्नदामस की भविष्य-वाणियों से जुमाणित हुए है।"

दत्तावल के सचिव डीसाई ने कहा, "और हमारे

भगुसंहिता ने भी यह प्रमाणित किया है।"

मेरा रकत-चाप बढ़ गया। "मैं तो कहता हूँ, कि नोसत्रवामस और भृगु संहिता दोनों मूर्वतापूर्व कूड़ा पुस्तके हैं। और पिद इसको आप वैज्ञानिक कहते हों, तो क्षमा करे मेरे लिए यह सब असहीय है।"

दनावल ने विषय बदल दिया। बया अप टिल कायनिवा में विश्वास रखते हो?" बे मेरी प्रतिक्रिंग देख रहे पों कि मुफे उस शबद के अर्घ मालू में तब उन्होंने मुफे समजाया। "में वहनुओं को कुछ पूरी मात्र अपनी संकल्प शिक्त से हिला सकता हूं।"



कहा जाता है, "सम्मोहन-करता लोगों की नेष्टाओं को वश में करने की शक्ति रखते हैं।

"न केवल लोग अपितु निजीव वस्तुओं को भी। यदि आप को लापुर आए तो मैं यह आप के (लए इसका पुदर्शन करूंगा।"

"कोलापुर क्यों? यहाँ क्यों नहीं?"

दत्तावल ने समकाया कि उन प्रयोगों के लिए बहत
सारी तैयारी अवश्यक होती है। लेकिन वे अपनी स्वस्प
स्वस्प करने की ज्ञाक्ति, तथा वैज्ञानिक निरीह्मण में अपने
दिल को प्रेर तीन मिनट तक वन्द करने की कलाका
प्रदर्शन करने को तैयार है। उनके साथ व्यातनीन करने
में बड़ा मज़ा आ रहा है। वे काफी पदे निरंब हैं और
मुने कूलिन विलसन के पुस्तक द आऊट सायडर की
याद दिलाते हैं। वे विज्ञान, आह्यात्म और दर्शन, तीनों
के विद्यान हैं।

याणी याँ स्वामी नहीं हूं। पाद रखों, उनमें से एक वनना मेरे लिए कठिन बात नहीं है। किसी समय, मेरी बात सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं। में सम्पायी होने का व्यापार नहीं करना नाहता। में नाहता है कि मुक्ते एक आध्यानिमक, दार्शिनक समद्या जाए। में प्रेम की शिक्त का उपदेश देता है। में रवाने और वीने के लिए

कोर नियम नहीं बनाना नाहता हूं।"

परन्त, आप बृह्मनारी है। स्पष्ट रूप से आप काम- वासना के त्यांग में किसास करते हैं।" "हाँ, में विश्वास रखता है। परन्त, इस विषय में

में आप से किसी ओर समय बात करूंगा।"



मुर्भ आशा है, कि आगे नलकर 'दताबल से संवादो' की एक नया धारावाहिक शुरू होगा। और, असे कि प्रत्येक धारावाहिक, इस तरह से समाप होता है कि व्यक्ति एक नये धारावाहिक की प्रतीक्षा में रहता है— काम वासम या बहानरी?

## वदलो आत्मा की स्वर्ध से

पुलौरा फोंटन का दृश्य है, जोकि बम्बर् शहर का सबसे न्यस्त नीराहा है। तापमान करीब नालीसिड मी पा। दोपहर के 2 बजकर इन्हें मिनट घे। अपने बातानुकुलित कार्यालयों में साहब लोग सुस्ता रहे हैं। केवल पागल कुने और मुफ असे लोग ही बाहर भारत की यह गर्म एवं उमस भरी हवा पी रहे हैं। अमरीकन ऐक्सप्रेस के कार्यालय के बाहर युवक अमरीकियों के एक गृह को एक भारी भीड़ पूर-पूर कर देल रही है। गुन्हें दार नोटी, को छोड़ सिर एक दम मुंडे हुए, मार्च पर विसा नंदन पुता हुआ, और केसरी बस्त्र पहने हुए चे। वे फांफ, डोल और लीन होकर सुध उठा-उठाके हरे कुळ्या — हरे कुळ्या गारहे

उनके महतक सूर्य में नमक रहे थे। उनके गर्दमों से पसीमा बह रहा चा। वे तो ऐसे लोग लग रहे थे जैसे कोई पित्र आत्मा उनके सिर चढ़कर बोल रही थी। लोगों की भीड़ इनको पसन्द करती है। "अप देखिए, हम हिन्दोस्तानियों ने जो कुछ स्वोया, पिर्चम ने बही पाया।" मेरे निकट खेड़ एक आदमी ने मुक्त कहा। के यह सादी में एक अमरीकी महिला करनों की



पुमाने वाली गाड़ी में अपने दृः महीने के बन्ने तथा दृश्यी पुस्तकाओं के ढेर को लादकर, हमारे बीन पूम फिर रही है। एक रंगीन पुस्तिका हिलाते ड्रेए वहक् रही है, 'एक रूपए में, एक रूपए में।'' हमने जल्दी से एक रूपया निकाला और उसके बदले में वह पुस्तिका रवरीदी। गीत गाने की गति उनमत पराकाष्ठा पूर पहुंची।

अमरीकी ट्रेक्सप्रेस कार्यालय की एक खिड़की खुली उनीर एक कुद अमरीकी जोर- जोर से जिल्लाने लगा, "भागों यहाँ से! हम काम कर रहे हैं। काम समभते हो ना?" एक अमरीकी दूसरे अमरीकी पर जिल्लाया। भांभ उनेर डोल भजाते हुए हम हरे-कृष्णा गाते हुए

वहाँ से आगे नले।

दो दिन बाद में अपने वातानुकूलित दफ्तर में बैठाही" पेट में देर सारा लंग भरा है; और मिलक में देर सारी नींद; नाम करने को निल्कल मन नहीं हो रहा है। नपरासी एवं कागज की परनी लेकरअनर आया। एक मिलने वाला मुमरे मिलने का आगृह कर रहा चा। मैंने कलम उठाकर लिखना नाहा, "नहीं, पूर्व - नियुक्ति के बिना आप नहीं मिल सकते।" में रूक गया। मागज मी परनी पर लिखा पा, हरे मूला। अपनी चिर्त्सन अलाही के लिए मेरी कें प्रार्थना स्कीकार की किए। में आपसे कुर का कों के लिए मिलना नाहता हैं।" तीने हस्ताक्षर पे, "पद्यपादी मा स्वका, श्याम सुन्दर दास (यू. एस. रे)।" इसमे मैं ज्ञा कर संकू? में अपने मिलने वाले को अन्दर ले आने के स्वागत के लिए बाहर चला जाता है। मिलने वाला उन युवन अमरीकी कुठा भक्तों में



में एक है जिन्हें भेने पुलीरा फोरेन पर देखा भा। वहीं केसरी कपड़े; वहीं व्यक्तित्व में पारली किक आग। भारतीय दंग से मुफे हाप जोड़ कर कहते हैं, हरे कुळा।" अमरीकी दंग में भेने उत्तर दिया, "हांय।" उन्होंने अन्तराहदीय कुळा कामशेसनेस सोबाहरी के आने वाले सम्मेलन के बारे में कहा। कुछ अमरीकी भक्त यहां भजमों में भाग लेने के लिए आ रहेहै। मैंने उससे पुछा, कि ऐसा वयों है, कि हमारे सभी आह पातिमक नेता— रापात्वामी गुरू, बाला महेशयोगी, आनन्दमाह मां और अन्य — अपने भारतीय अनुयायों के सामने अमरीकी शिष्यों का प्रदर्शन

नाहते हैं?

उसेयह मेरी ग्रात अन्हीं नहीं लगी कि मेंगे अन्य धार्मिक गुद्दों को उनके धार्मिक गुद्द के साध मिला दिया और उसने मुक्ते अमरीका में कृष्ण कानशेसनेस के सैलाव के बारे में बताया। मैंगे उसे कहा कि ऐसा ही मैंगे कई भोर लोगों से मुना है लेकिन जब भी में कभी उनके देश में होता हुं तो मुक्ते उसके प्रमाण एक- आध्य स्थान को खेड़कर और कि नहीं मिलता, लगता है कि समानार-पन्न सम तथ्य को बढ़ा- चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। उसे यह भी पसन्द नहीं आया। उसने मुक्ते आख़ासन दिया कि में जल्दी ही सन्वाह जान जाउँगा। मैंगे उसे और विड़ाया, अप ऐसा करों कि

हमें दे दो; यह तो बहिया अदला-बदली होगी?" वे एक महान- ज्यक्ति की तरह मुस्कराकर मुम्ब



(2 Ee)

महता है। 'मेरे मित्र, भौतिसवाद की समीहिणितयों से हम गुजर नुके है, मैं तुम्हें बताता हुं उत्त में कुर महीं रखा है।" मैंने उत्ती दंग में उत्तर देते हुए कहा! "मेरे मित्र, हम भारतीय हर प्रकार के आह्यात्मवाद से गुजर नुके है। मैं तुम्हें बताता हुं, इनमें भी



## मद्य निषेध पर रोक लगाओं

शरान पीने के अधिकार की स्वतंत्रमा के लिए मैंने कही नार एक-पुरुषी सत्यागृह करने का कियार किया है। एक हाथ में नोतल, दूसरे हाथ में मद्यिषिय पर रोक ल्याओं ध्वजा लिए हुए, में शहर की पुमुख सड़क में गुज़रमा यह नारा लगा कर चिल्ला.

सोड़ा बर्फ बिस्मी दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो।

तब में एक नौराहे के बीन पद्यासन लगानर सारा यातायात रोक लेता, और औपनिरक रूप से कुर 'देगा' तब तक वीता रहता, जब तक कि पुलिस हपकड़ी डालकर मुफे जेल न ले जाती।

महाराष्ट्र सामार करके, महाराष्ट्र सामार ने, पहला जाटलीवाला शहीर नमने की मेरी इन्हा को तोड़ दिया। मेरी प्रतिक्रियाँए पोड़ी सी उल्पम गर्श मुक्ते एक पंजाबी कहावत याद आहे गर्श ज्वसी बी घोड़ी लीद डाल्बर किसी व्यक्ति को दूख के जिलास में देने से क्या मतला सिवालय में जिन लोगों ने यह नियम नमाया कि 29 वर्ष के जार वा ही व्यक्ति श्राण रवरीद सकता है वाहतव में ताड़ी या फिनी पीय हुए

करमी, एक सिद्धान्त की सत्यता प्रबाद हरी। किसी को भी यह झहना का अधिकार नहीं है कि कोई



वया रवाये याँ विये, याँ न रवाये याँ न विये। मद्यनिषेपारी वास्तव में एक हस्तश्चेषवादी ठयिन है, और एक रंग में भंग उालने वाला भंभिट्या। "वह तो एक ऐसा व्यक्ति हैं जिसके साथ बैठकर पीने की उन्दर्श भी नहीं होगी चिर वह पीता भी हो "(मेनकेन)। मुर्भ खुरी है कि अब हमें के रेसे व्यक्तियों से उल्पान नहीं है। शरान को आसानी से उपलब्ध कराने के पश्चात इस दिशा में दूसरा कदम उसे सस्ता बनाने वाही यदि मूल्य निषियात्मक को रहेंगे, तो मधीनेषे से उत्पन अनेक बुराध्याँ और बढ़ेगी — जैसे अवैध आसवन, दिप- दिपकर शराब तथा अहरीले मधों को बेनमा - आदि। ऐसा कोई भी काए। नहीं है कि बनाने वाले को बीयर की एक बोतल, जब 20 वेंसे में बनती है, तो चीन बाले को यही कोतल रेस्तरों में रखपयाँ याँ उससे ज्यादा में चयों मिलती है। यही बात शराब पर भी लागू होती है। आक्ष्यकता हमें इस बात की है कि सों शराब देवी बदिया और स्वन्द्र मिले, जिसे न तो जिगर ही स्वरान हो- और नहीं हमारी जेनों पर अपर पड़ें।

बहुत निम्मस्तर की बिस्की और बहुत अधिक कीमत की स्वकान के कारण ही, हममें से बहुत सारे लोगों की आदत हो गई है, कि हम राज दूतों के साथ रिपक्रते हैं याँ उन अमीरों के साथ को अपने काले ध्यासे देर सारी आयातित विस्की स्वरीद सकते हैं। लीह के अनुसार, "हमें किसी ओर के व्यय से मंदिरा पीकर हर्षीन्मत नहीं होगा चाहिए"— अपित, अपने येसे

से रवरीदी हुई शराब से।



हमारी मिंदरा-उद्योग के लिए एक अन्द्या भिष्य रवृत् रहा है। पद्दले वर्षों में, बहुत सारे किसान रवेती-बाड़ी के बदले अंगूर की रवेतीं में लगगर है। इनमें से बहुत सारे बाज़ार पहुँचने से पहले ही सड़ जाते हैं। हमें अपने किसानों को मद्य बनाना सिखाना नाहिए। यह एक सरल प्रवाली है जिसरो शोंड़ा से रवर्ने पर किया जा सकता है। और हमारे यहाँ तो रवूब धूप होती है, इसिन्ट हर साल हमारे लिए अंगूर की बढ़िया फसलहोगी। एक मद्यनिष्णि विरोधी एक उपदेशक ने अपनी सभा से यहा; "कि यदि आए गहे के सामने एक बालटी पानी याँ और एक बालटी विस्की रखे, तो दोनों में से

वह क्या वियेगा।?"

सभा ने सम्मिल होकर कहा, "वामी।" मद्यियेपिवरोपी उपदेशक ने उल्सित होकर

पुद्धा, "वयों?"

"वयोनि वह गद्याहै।"

उस किस्से का अर्थ तो यह है, कि एक चीने वाले वयन्ति को अप उसीतरह से मद्यां वना नहीं सकते जिस तरह से आप मुरारजी डिसाई को विस्की पिला नहीं सकते। अलड़स हिस्सले ने उतित रूप से यह कहा है कि अपने धर्म, देश, प्रियमनो अपना किसी अन्य वस्तु, की अपेशा शराव वीने के अधिकार को बनाए रखने के लिए अधिक लोगों ने अपनी जाने गवांई है। पीने के बुरे पुभावों को आप नाहे जितनी देर और जहाँ तक कहते रहे; उस व्यक्ति के जपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसे पीने में मज़ा आता है। शराब के विरुध मद्यिषेयवादी के शब्दाइम्बर के अनुस्य



ही शराव पीने के मज़े से सम्बन्धित मद्य क्रेमी की मुक्त अशंसा को प्रस्तुत किया जा सकता है। सालवेशन आरमी के उवनजलीन वृष द्वारा शराव की सदानारी निन्दा देखिए:

मदिरा ने बहुत सारा रक्त नूस लिया हैं, बहुत कुछ उत्रवाया हैं, बहुत सारे घर विकास हैं, अनेक लोगों को दिवालिया क्रा दिया है, अनेक नीनों की सहायता की है; अनेक बन्नों को मरवाया है, शादी की अनेक अंगू हियों को तोड़ा हैं, अनेक निर्दोषों को विगाड़ा हैं, अनेक आंदी अंदी हुई हैं, अनेक अंजों को तीड़ा-मरीड़ा हैं, अनेक तर्कों को नण्ट किया हैं, अधिक पुरुषत्वको बरबादकर दिया है, अनेक नारीन्य को अपमानित किया है, अनेक सारे दिल को लोड़ा हैं, अनेक जीवनों को समाप्त किया है, अनेक आत्महत्यों को जनम दिया हैं अगेर किसी रेसी दिषेली पदार्घ जिसने समस्त संसार में कभी कने रनुवाई हो, से भी कई अधिक कने रक्टवाई हैं।

और इसकी तुलग अब व्यरिए मध प्रेमी की इस मद्य प्रशंसा से:



यह आयु की जितको कम कर देता है, यह यौवन को शिल प्रदान करता है, पाचन-शिल को बढ़ाता है, यह अवसाद दूर करता है, यह हृदय को यसन करताहै, यह मनको शान्त करता है, यह उत्साह की वृद्धि करता हैं; यह मस्तिष्क को नक्कर खाने से, आरंबों की नका नीय होने से, जीव को लड़रवड़ाने से, मुँह को कज़ाई में बनाता है, दांतों की किटकराने से और जले को तीन होते से सुरक्षित रखता है; यह आमारय को मिचली का अनुभव करने से, दिल को स्ज़ने से, हाथों को चरचराने से, नमों को सिकुड़ने से, रगों को भुरभुराने से, अहिया। को पीड़ित होने से, और मन्जा को तर- बतर कर देनेसे सुरिश्चत ररवता है। (हालीनस सिटीडस क्रोनिकल, १५७१)। मद्यनिषेपवादी कहता है; "मधुशाला एक नेंक है; जसमें अग वैसे जमा करते ही और रबो देते हो, अपना समय जमा रखते हो और खो देते हो, अपनी पुरुषोचित स्वतंत्रता रखते ही और खो देते हो, अपने चरित्रकोरखते हो और रवो देते हो; अपने घर के आराम को रखदेते हो और रवो देते हो; आत्मित्यंत्रण को रखते हो और रवो देते हो; अपनी बन्नों की खुशी रखकर उन्हें रवो देते हो; अपनी आत्मा को ररवते हो और रवो देते हो।" मिदरा पीने वाले ने उत्तर दिया, यह सब तो वक्वास है। अधिकांश सजिनात्मक ज्यिति, कलाकार, संगीत्रा, लेखक, आदि, त्रादक पेय से ही प्रेरित होकर महान र्नगओं को प्रस्तुत किया है। सेमियुल बटलर लिएकते हैं, " निम्न अपराधियों की चृद्धि पर मानव कुद्धि की महानता अधिकांशतः शराब के कारण सिद्ध हुई है क्योंकि उसे कल्पना को पंक लग जाते हैं।" रेकेलियस



ने आत्यन्त स्पष्ट रूप से कहा: "कलपना अम का एक अगर नाम है। जब में पीता है, में सोनता है: और जब में सोनता हैं; तब में पीता हैं।" जे ऐस बल्बी ने संक्षेप में कहा: "देवताओं का पेय मिदरा है; बादनों का वेय दूप है; औरतों का वेय नाय है; और जामरों का वेय पानी है।"

विलियम जेमिज़ ने इस बहस का सार घरतत किया, "संयम कम होता है, विभेद करता है, और कहता है नहीं; तथा रवोल देता है, और आमंत्रित करता है और कहता है 'हां'। वस्तुतः ये मनुष्य के भीतर हां करते वाली क़िया को सर्वाधिक उद्यवेलित करतेवाली

शरान ही है।

मदरापान करने नाले ठय लियों से मदानिषेष

नरदायत नहीं होते। सेमियुल नटलर ने अल्यन्त घृणा
के साम कहा, ' स्वभाव से मद्यनिषेधवादियों को पागलकाने
मे डालना चाहिए! लेकिन ज्योंहि ने नाहर आयेंगे तो
ने पुनः मदात्यांग की नात करेंगे।"

संतुलित - मिदरापानकरने से हयित में उन जोितमों को उहाने का आत्म विश्वास आता है जिनसे वह भागता किरता रहता है। डॉ॰ जॉनसन लिखते हैं, "यह ल्यित को अपने आपसे अधिक प्रसन्न रखता है। मैं यह नहीं कहता कि इसे वह दूसरों के लिए प्रसन्नता का कारण बनता है।" यहाँ तक कि ज्यित के अहंम को तोड़ने के लिए कभी कहत ज्यादा चीना भी अवश्यक है। जिस किसी ने भी अपने आप को इस तरह से मूर्ब बनाया वह दूसरों की कमज़ीरियों को अधिक उदारता से देखता है। न ही शराबी और नाही महत्याणी



की बात अन्तिम सत्य है। नसहरू ने बढ़िया ढंग से कहा है: "महानिमादी तथा महात्यांगी दोनों एक ही गलती करते। है; दोनों शरान को एक नशा मानते है एक पेय नहीं।"

जीवन में सफलता अध्या असफलता मिरापीने अधा नहीं चीन पर निर्भर नहीं करती। यह उम्ति के, कुद लोग शिरवर पर पहुँचने के लिए संपार्ष करते हैं, दूसरे बोल् से निम्न स्तर पर आते हैं" को उल्टा भी किया जा सकता है। बहुत से लोग बोतल की सहायता से शिखर पर पहुँच गए हैं; लेकिन महात्यागियों की एक बहुत बड़ी संख्या निम्न स्तर पर ही जी रही है।

यह बहस तो तब से चल रही है जब पहली बार मन्द्रय ने भराब वी। और दोगें तरफ से गर्मागर्म बहस चल रही है। यदि बंदल रहल जैसे महत्यांगी शराब पीने को 'अलपकालिक आत्महत्या' और इससे उत्पन्न पुसन्नता को 'शिलक एवं अधिहोन,' बताते हैं तो उन्हीं के समान प्रियद विन्हरन चर्नल कहते हैं: 'शराब ने जितना उन्हर पाया है उससे कहीं अधिक भेंने शराब से निनोड़ा है।" यदि आत्म संयम बाला व्यक्ति पूर्व, ' किसी नाबी (कीय) से नहा का दार खुल संकता है?" तो वह अपने आप जवाब केता दार खुल संकता है?" तो वह अपने आप जवाब केता दार खुल संकता है?" तो वह अपने आप जवाब केता दार खुल संकता है?" तो वह अपने आप जवाब केता दी सकते हो हो अध्वासन देते हैं कि इससे स्वर्ग के दार खुल जाएंगे। अब न्याय किसे हो है





Rosi- 32350 -Bearine 30327



